

# उपसगर्थिचन्द्रिका

(A THESAURUS
OF
SANSKRIT PREPOSITIONAL VERBS)

सेयं

वाक्यपदीयस्य सँस्स्कर्ता श्रीगान्धिचरिताऽनुवादकला-प्रस्तावतरिङ्गग्गी-शब्दाप-शब्दिविवेक-वाक्यमुक्तावली-व्याकरगाचन्द्रोदय-वाग्व्यवहारादर्शादीना-मनेकेषां ग्रन्थानां निर्मात्रा व्याकरगामहाभाष्यस्य विवरीत्रा श्रीरामकृष्णतनुजनुषा श्रीचारुदेवेन शास्त्रिग्गा प्रगोता

> तत्रायं तृतीयः खण्डः (वि————ग्रिध)

> > स एष

भारतीय-विद्या-प्रकाशनस्य

दिल्ली-वारागासीस्थस्था-ध्यक्षेगा स्वेन व्ययेन प्राकाश्यं नीतः।

#### प्रकाशक:

## भारतीय विद्या प्रकाशन

- १ यु० बी० बंगलो रोड, जवाहर नगर दिल्ली—११०००७
- २. पो० बा० १०८, कचौड़ी गली वारासाी— २२१००१



मुद्रक : अमर प्रिंटिंग प्रेस (शाम प्रिंटिंग र्जेन्सी) ८/२५ विजय नगर, दिल्ली-६

# निवेदना

. महर्गामीयोग्या अस्ति स्थानिक स्थानिक स्थानिक विकास

प्रयमिदानीं तृतीयः खण्डः प्राकाश्यं यातीति खेदसिम्भन्नो में हर्षः । प्रतनुतन्त्रस्यास्य साग्रेण संवत्सरेण प्रकाशनमभूदिति बेदः । प्रसिद्धेः सिद्धिः श्रेयसी व्याक्षिप्तापि चेदिति हर्षः । व्याक्षेपस्य च नाहं प्रतिभूरिति न में परिमिष्क्यन्ति वस्तुस्थितेः कोविदाः सूरयः । जानेऽतियत्सु वत्सरेषु भृशायते कृत्यां मेऽस्यां समुत्सुकता शास्त्रं जुषमार्गानां गालोडिते प्रवृत्तानां लब्धवर्णाः नाम् । परं परवानहं तत्र कि करिष्ये । परा च परवत्ता मे । मुद्रकश्च प्रकाशकश्चेत्युभावपि समं मन्दायेते । ग्रस्तु । ग्रलमतीतोपालम्भेन । इदिमदानी विज्ञास्यमानं पराय परितोषाय भविष्यित सर्वस्थोन्मनसो जनस्याऽसकृत् प्रयुक्तः प्रकाशकः किञ्चित्त्वरमार्ग इव लक्ष्यते मुद्रणसंविधान्तरं प्रकृतः । उपक्रान्तमुद्रग्रद्च चतुर्थः खण्डः साम्प्रतिमिति । लघु चायं मासत्रयेगा मास-चतुष्केग् वा प्रकाशितत्यलमाशंसे ।

तृतीयस्मिन्नस्मिन्खण्डे न मे किमपि विशिष्य वक्तव्यमस्ति । ग्रस्ति चेदं विनीतवत्प्रार्थ्यम् — र्वः कृतेषु विवर्णोषु क्वावित्को मत्कृतो विमर्शः किमसारः सारवान्वेत्यवश्यं विविञ्चन्तु प्रविवेक्तृप्रवेकाः । महाभागास्ते मदन्तिभप्रायं विश्नवन्तु वाऽनुरुन्धन्तु वेति न भे चिन्ता । प्रबोधो मेऽभीष्ट इति तिद्विचनमभीच्छामि ।

मया नाम बहु प्रयस्तिमह सर्वमादेयमादातुम्। कियत्परिगृहीतं कियच्च परिशिष्टमित्यपि बाहुश्रुत्येन विश्रुतास्त एव प्रभवन्ति विशिष्य वक्तुम्।

योत्रोदाहृतिषु क्रमविशेषः श्रितः स किलक्षगः किहेतुकश्चेति नातः पूर्वमुक्तम् । वक्तव्यं चेदमासीदिति सम्प्रत्युच्यते — सर्गप्रथमं तिङन्ताः प्रयोगा प्रनुकान्ताः । तत्रापि पूर्वतरं गगापिठताः केवला धातवस्तिङि प्रत्ययेऽनु- क्रम्यन्ते ततः सनाद्यन्ता धातवस्ततश्चोभये कृति प्रत्यये । तत्रापि शतृशान चप्रत्ययान्ताः प्रयोगाः प्रथमं न्यस्तास्ततः क्तान्तास्ततस्तुमुन्नन्तास्ततश्च कृत्यान्ताः, ग्रन्ते च कर्तृ कर्मभावेषु ये विहिताः कृतस्तदन्ता इत्यवान्तरः क्रमः।

सर्वस्यान्ते च तद्धिता इत्येषोऽनुक्रमः । श्रयं च किकृत इति न दुरुन्नयं सुधीभिः । प्रतिनियतिविषयाः शब्दा इति किश्चदेवोपसर्गः किस्मिश्चिदेव धातावासङ्गमहिति न सर्वस्मिन्, किस्मिश्चिदेव प्रत्यये न यस्मिन्कस्मिन् इति विषयप्रतिनियमः सुष्ठु व्यक्ततामेति । यद्यप्येषा मे प्रवृत्तिर्भूयसे ममायासायाऽभूत्तथाप्यर्थवतीति न मे परिसेदाय ।

ग्राशंसेऽत्रापि खण्डे बह्वादेयं पश्यन्तः परं प्रसत्स्यन्ति प्रगुग्पप्रकृतयः सुधिय इतीहैव वाचमवसाययाम्यहं विदां विधेयश्चारुदेवरशास्त्री ॥

# PREFACE

That the third Fasciculus is seeing the light of the day gives me both joy and sorrow. Composed in a short compass (of 208 pages) it has taken more than a year. This saddens me. Though delayed, it has appeared at last rejoices me, for success is better than failure. I am not responsible for the delay. The learned knowing the full facts would not be offended with me. I know the desire of the learned devoted to the study of the shāstras and given to a critical appreciation of the language for my (complete) work has been growing with the passage of years. But I could not have my way. I very much depend upon others. The publisher and the printer have been both equally slow. Let me stop at that and no more find fault with the past. It would be heartening to all anxious readers that in response to our repeated pleadings the publisher seems to be a bit swift and has made fresh printing arrangements. The fourth Fasiculus has already gone to the press. I fully hope it would be published shortly in three or four months.

On this Fasciculus I have nothing particular to say. But I have to make a request in all humility. Let the great critics (of today) sit in judgement upon my critical comments offered on the expositions by the earlier writers and say if there is any substance therein. I would not mind if their judgement goes against me. I seek it for it would enlighten me.

I have striven hard to make the work as comprehensive as possible. Yet it is for the learned famed for their extensive knowledge to pronounce how much I have included and how much left out.

A certain sequence has been observed in respect of illustrations in this work. What sort of a sequence it is and what purpose it is intended to serve has not been explained. It should have been. Hence it is being done now. Illustrations are listed here in the order of finite verbs coming first of all. Herein too there is an internal order. Roots read in the Dhatupatha come first and complex roots ending in san. etc. come next. Then follow roots with krt suffixes in the order of satr, sanac, kta, tumun, krtya and all suffixes ordained in the sense of kartr, karma and bhava. Last of all come the Taddhita formations. Why this sequence has been resorted to is not beyond the ken of the keen-minded. Words have, each one of then, a very welldefined sphere; hence only a particular preposition could be combined with a particular root, and not with any. Likewise a particular preposition could be combined with a particular root followed by a particular suffix and not promiscuously. The order followed here brings it out and has therefore a purpose. Though the maintenance of this order throughout has entailed additional labour, it has not wearied me, for it is purposeful.

I hope scholars sincere by nature would be very pleased to find herein much of use. With this I conclude.

CHARUDEVA SHASTRI

Surabhi, 3/54
Roop Nagar, Delhi—7
28th May, 1979

### ग्रों नमः परमात्मने । नमो भगवते पारिंगनये ।

नमः शिष्टेभ्यः । नमः पूर्वेभ्यः पथिकृद्भचः

उपसर्गा निषिञ्चन्ति वाच्यपूर्वां मनोज्ञताम् । इत्युपसर्गवाल्लभ्यमुषीगां सम्प्रसिध्यति ॥१॥ ग्रतो वाचो विवेक्तारो वक्तारो वाग्मिनः किले। धातुपसर्गयोगेगा तं तमर्थं प्रचक्षते ॥२॥ संहितासु सभाष्यासु निषत्सूपनिषत्सु च। भारते चादिकाच्ये च कल्पेषु स्मरगोषु च।।३।। यः प्रायो ह्य पसर्गागां काव्यनाटकयोस्तु सः । गद्ये समासभूयिष्ठेऽथो विमृग्यक्रिये कृतः ॥४॥ श्रासंहितं समाहारं समाहारमुदाहृती । म्राकाव्यनाटकं चायमुपसर्गार्थसङ्ग्रहः ॥५॥ प्राक्तनान्नुतनाच्चापि वाङ्मयात्संप्रशोयते । शिष्टप्रयुक्तिपद्यायाः प्रव्यक्तं प्रतिपत्तये ।।६॥ उपसर्गा द्योतकाः केचिद्वाचकाश्चाप्यमी स्मृताः। ग्रनर्थकारच लक्ष्यन्ते केचिद्वस्तुस्वभावतः ॥७॥ धातुपसगँयोरैक्यं वादिनः केचिदास्थिताः। सम्भूयाप्यर्थवाचित्वं ते नः सुक्ष्महशो मताः ॥६॥ इतीदं पक्षनानात्वं सम्प्रधार्यावधारितम्। सङ्ख्यया पश्चिमः पक्षो गुर्गौरेष ह्यपश्चिमः ।।६।। कृत्यामास्वादमास्वादमेतस्यां वर्तनि नवाम् । नवार्थस्यातिसन्तृष्ताः सम्प्रेष्यन्ते विपश्चितः ॥१०॥ स्र निशं भासमानां ते चकोराः शब्दवित्तमाः। प्रत्यग्रां चिन्द्रकां चेमां निवेध्यन्ते समुत्सुकाः ॥११।

गन्धिषु कुड्मलेषु (रघु० १६।४७) । विजृम्मणं विकासः । रोपितभू विजृम्भत्रस्ताब्धः (भा०पु० ६।१०।४) । भ्रू विजृम्मः = भ्र कुटिबन्धः । ग्रत्रार्थेन्यत्र
दुलंभः प्रयोगोऽन्वेष्यः शास्त्रहृइवभिः । तदादिराजस्य यशो विजृम्भितम् (भा०
४।२१।८) । प्रमृतम्, प्रथितमित्यर्थः ।

—ज्ञा (ज्ञा श्रवबोधने) । वि जानीह्यार्यान्ये च दस्यवः (ऋ०१।५१।८) । विविक्तं जानीहीत्याह । य एवं वेद गृहवान्भवतीति विज्ञायते (ग्राप॰ श्रौ॰ १।१।२।११)। यत्राविकृतं ब्राह्मरामुच्चारयति तत्र विज्ञायत इत्याह (धूर्त-स्वामी)। ते मे वाचं विजानन्तु (भा० वि०२३।१२)। प्रत्यभिजानन्त्वित्याह। वाचं को वा विज्ञानाति पुन: संश्रुत्य संश्रुताम् (याज्ञ० ३।१५०)। ग्रनन्तरो-दीरित एवार्थ: । भूय एव भगवान् विज्ञापयतु (छां ॰ उ० ८।८।७) । विज्ञे-षेरा ज्ञापयतु वेदयत्वित्पर्थः । यद्वै त्वं वेत्थाहं तद् विज्ञापयामि (श० ब्रा० १।४।४।१०)। (इतरान्) बोधयामीत्यर्थः । विजानन्तोप्येते वयमिह विपज्जाल-जटिलान्न मुञ्चामः कामान् (भर्तृ ० ३।२१)। यथा यथा हि पुरुषः शास्त्रं समधिगच्छति । तथा तथा विजाताति (मनु० ४।२०) विजानाति = ज्ञान-वान्भवति । देशकालनयैर्यं क्तो विज्ञः कार्यविनिश्चये (रा० ४।४०।१८)। विज्ञः कुशलः प्रवीरगः । यज् जीव्यते क्षरामिष प्रथितं मनुष्टेविज्ञान-शौर्यविभवार्यगुर्गः समेतम् । तन्नाम जीवितमिह प्रवदन्ति तज्ज्ञाः "(पञ्चत० १।२४) ।। विज्ञानं बोधः, प्रबोधः, बुद्धः । ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्य-शेषतः (गीता ७।२) । विज्ञानं लौकिकं ज्ञानम्, लोकानुभवः । विज्ञानं हि महद् भ्रष्टम् (रा० ३।७१।३०)। विज्ञानमतीन्द्रियज्ञानम्। लब्धविज्ञानम् (भा० शां० ४४।५) । विज्ञानं प्रवृत्तिवृत्तान्तः । कालप्रयुक्ता खलु कार्य-विद्भिविज्ञापना भतृंषु सिद्धिमेति (कु० ७।६३)। विज्ञापना प्रार्थना । श्रहो न् ललु विज्ञापनाव्यग्रे मिय शब्द इव श्र्यते (स्वप्न०१)। विज्ञापना घोषणा । ग्रस्ति मे किमपि विज्ञाप्यम् (उत्तर० १) । विज्ञाप्यं विज्ञप्तिः।

-ज्या (ज्या वयोहानी) । कृतं यजमानो विजिनाति (ग्राप० श्री० १। २०।१) । विजिनाति जयति । (रामाग्निचिदवृत्तिः) । विविरोधे ।

—टङ्कः (टिक बन्धने) । गुम्फितैष्शनसा सुभाषितैर्यस्य हाटकविटङ्कः मिङ्कितम् (नै०१६।२४)। विटङ्कः कपोतपालिका। कपोतपालिकायां तु विटङ्कः पुन्नपुंसकम् इत्यमरः । टङ्कः पाषाग्रदारगो भवति । विपूर्वस्तु स एव कपोत-पालिकां ब्रूत इत्यहो उपसर्गमाहारम्यम् । सभारण्यविटङ्कवान् (भा० ग्रादि०१।६६)। मारतद्रुम इति विशिष्यते । विटङ्काः पक्ष्युपवेशनस्थानानि । ग्रयमेव महीधरविटङ्कः (मालती०१०)। विटङ्कः शिखरम् । ग्रौपचारिकः प्रयोगः ।

रोमोत्सवो मम यदङ्घ्रिविटिङ्कितायाः (भा० पु० १।१६।३५) । विटङ्किता = वदा, संस्पृष्टा, प्रलङ्कृता ।

— डी (डीङ् विहायसा गतौ) । विडम्बितं विडीनं स्यात् (भा० ४१।२७)। विडीनं मल्लवदृड्डीयोड्डीय गमनम् ।

—तन् (तनु विस्तारे)। त्वम् अग्ने सप्रथा श्रसि जुष्टो होता वरेण्यः। त्वया यज्ञं वितन्वते (ऋ० ५।१३।४)। वितन्वते = म्रनुतिष्ठन्ति । विराटपर्वप्रद्योती भावदीपो वितन्यते (नीलकण्ठः)। वितःयते विरच्यते प्रग्गीयते। ध्यातश्चेतिस कौतुकं वितनुते कोपोपि वामभ्रुवः (सा० द०)। वितनुते = करोति = जनयति । स्मरिस रुदितै: स्नेहाकूतं तथा व्यतनोदसौ (मालती० १।११)। व्यतनोत् व्याञ्जयत्। श्राविरभावयत् । तेन वीर्यं वितन्वता (रा० ४।६।८६) । वित-न्वता = प्रकटयता । ब्रह्मन् सन्तनुशिष्यस्य कर्मन्छद्रं वितन्वतः (भा० पु॰ दा२३।१४) । वितन्वतो यज्ञं तन्वानस्य । ग्रत एव वितानो यज्ञो मवति । तथा चामरः पठित-कतुविस्तारयोरस्त्री वितानं त्रिषु तुच्छके । श्रत एव च वैतानास्त्वां वह्नयः पावयन्तु (शा० ४।८) । इत्यत्र वैताना यज्ञियाः । वितानमुल्लोचोपि, यच्चन्द्रोदय इत्याचक्षते । श्रेगीवन्धाद् वित-न्वद्भिरस्तम्भां तोरणस्रजम् (रघु० १।४१)। वितन्वद्भिः=विरचयद्भिः। म्रमुं यज्ञं विततमेयाय (छां० उ० १।१०।७)। विततं चिराय तायमानम् । विततयज्ञः (शा० ७।३४) । अनुष्ठिताध्वरः । यज्विभः संभूतं हव्यं विततेष्व-ध्वरेषु सः (कु० २।४६) । उक्तोऽर्थः । विततवपुषा महाहिना (कि० १२। २२)। महाकायेनेत्यर्थः। भवति विततक्व।सोन्नाहप्रणुन्नपयोधरम् (मालती व १०।१५) । विततोऽविश्वान्तः = ग्रविरतः । शब्दवेष्यं च विततं लघूहस्ता विशारदाः (रा० १।४।२०)। विततं विप्रकृष्टम् । स्फुरितविततजिह्नः (मृच्छ० ह। १२)। वितता निरायता । प्रस्वेदविन्दुविततं वदनं प्रियायाः (चीर० ह)। विततं व्याप्तम् । यथाद्रं वस्त्रं वितानितं लघीयसा कालेन शुष्येत् (यो० सु० ३।२२ भाष्ये) । वितानितं विस्तारितम् । व्रतिवितितिभिस्तिरोहितायाम् (शिशु॰ ७।४५)। विततिः प्रतानः । वंशविततिषु विषक्तपृथुप्रियवालिधिभिः (कि॰ १२।४७)। वंशविततयः = वेणुषण्डाः। यदकालमेघविततिव्यंयूयुजत् (मालती ०१।४७)। विततिः पङ्किः। शृङ्गोच्छायैयौ वितत्य स्थितः खम् (मेघ० ६०)। व्याप्येत्यर्थः । वितत्य किरतोः शरान् (उत्तर० ६।१)। धनुरा-कृष्येत्याह । तत्र हत्वा पशूनमेष्यान् वितत्यायतने शुभे (हरि० २।१६।११) । वितस्य हवीरूपेगा निरुष्य।

- तर्क् (तर्क माषार्थः)। तन्तूनं मृत्युमाप्स्यतीति वितर्कयामि (पञ्चत०)।

ग्रम्यूहा (भा०)

वि-तक

स्त्री । पणेरिच वि तुद्द कण्टकी वितुन्नं

(कठः त्वष्टुर्य व्यतृगाः १०।२।

तृषा म व्यत्ष्य

सभा०

ब्रूयामि (श्रमरो वितरा प्रवेशम गम्यते दुपतिष् २।४) उक्तोऽध जनयति वितरेत तारीः नैकं त्व

विलिरि

श्रम्यूहामीत्यर्थः । किं नु स्विदेतत् पततीति सर्वे वितर्कयन्तः परिमोहिताः स्मः (भार्व)।

—तुद् (तुद क्यथने) । विराटं वितुदन्त्येते गृधगोमायुवायसाः (भा० स्त्री० २०।२३)। वितुदन्ति विलुञ्चन्ति, श्रवलुम्पन्ति । वि पूषन्नारया तुद पणेरिच्छ हृदि प्रियम् (ऋ० ६।५३।६)। वितुद=विध्य । शुनं सुफाला वि तुदन्तु भूमिम् (श्रथवं० ३।१७।५)। वितुदन्तु = विलिखन्तु, विकृषन्तु । यः कण्टकैवितुदति चन्दनैर्यश्च लिम्पति (याज्ञ० ३।५३)। नखागैः केन ते भीष्ठ वितुन्नं हि स्तनान्तरम् (रा० ५।६६।७)। वितुन्नम् = विक्षतम् ।

—तृद् (उत्विर् हिंसानादरयोः) । पराञ्चि खानि व्यत्गत् स्वयम्भूः (कठ० उ० ४।१) । व्यतृगत् कर्तित्वा निरमात् । यदा त्वष्टा व्यतृगत् पिता त्वष्टुर्यं उत्तरः । गृहं कृत्वा मत्यं देवाः पुरुषमाविशन् (ग्रथर्व० ११।८।१८) ।। व्यतृगत् कर्तित्वा सुषिरमकरोत् । कः सप्त खानि वि ततर्द शीर्षिण् (ग्रथर्व० १०।२।६) । वितत्वं = चिच्छेद, छेदपूर्वकं निर्ममौ । उत्कीर्य रचयाभासेत्यर्थः ।

—तृष (जितृषा पिपासायाम्) । गर्गा मे मा वितृषन् (वा॰ सं ६।३१) ।
तृषा माऽवसदन् इत्याह । ग्रादित्या वा ग्रस्माल्लोकादमुं लोकमायन् तेऽमुिष्मल्लोके
व्यतृष्यन् (तै॰ सं॰ १।५।४।४) । व्यतृष्यन् =िपासाकुला ग्रभूवन् ।

—तृ (प्लवनतररायोः) । कथं त्वद्गमनार्थं मे वास्ति वितरतेऽनघ (भा० सभा० ४५।५५) । ग्रवतरतीत्यर्थः । वक्तुं प्रक्रमत इति विवक्षति । याहीति कथं ब्र्यामित्यर्थः । श्रवस्यार्थे विज्ञाब्दः । वितर गिरमुदारां येन मूकाः पिकाः स्युः (श्रमरोद्घाटने स्वामी) । वितर=देहि, उद्गिर, उच्चारय । तस्माद् द्वारं वितराम्येष वन्दी (भा० वन० १३३।३०)। उद्घाटयामि विवृशोमीत्यर्थः। प्रवेशमनुजानामीति भावः । भ्रन्यत्र दीयन्तां द्वाराशीत्यत्र पिधीयन्तामित्यर्थो गम्यते । भगवान् मारीचस्ते दर्शनं वितरति (शा० ७) । ददातीत्यर्थः, साक्षा-दुपतिष्ठत इत्युक्तं भवति । वितरित गुरुः प्राज्ञे विद्यां यथैव तथा जडे (उत्तर० २।४) । वितरित प्रविश्वति । वितराम्यर्बु दं गवाम् (भा० ग्रादि० १६७।३१) । उक्तोऽथं: । ज्योरस्नाशङ्कामिह वितरित हंसथेगी (कि॰ ५।३१)। वितरित= जनयति । वितरेच्च यथादोषमभिष्यन्दिकयाविधिम् (सुश्रुत० २।३३७।६) । वितरेत् = ग्राचरेत् । ग्रक्षासो ग्रस्य वितिरन्ति कामम् (ऋ० १०।३४।६)। वितिरन्ति वर्धयन्ति, उपचिन्वन्ति । हिंसन्तीति वा । काममिन्मे मघवन्मा वि तारी: (ऋ १०।५४।५) । मा हिसीरित्यर्थ इति सायराः । मनो हि मे वितरित नैकं तबं वरमहंसि (भाव सभाव ७१।३१) । तडिल्लेखालक्ष्मीं वितरित पताका-विलिरियम् (प्र० च०)। वितरित वर्धयित, इतो वाभिवतंयित । व्यन्तरिक्ष-

मितरन्मदे सोमस्य रोचना (इन्द्रः) (ऋ० दा१४।७) । व्यतिरत् = व्याइनुत = प्रत्यकामत् । होतेव सद्य विधतो व्यतारीत् (ऋ० १।७३।१) । होतेवानिः परिचरतो यजमानस्य गृहं प्रविज्ञातीस्याह । वाजी न प्रीतो विशो व्यतारीत् (ऋ० १।६६।५) । दूरे नयित, देशाद् देशान्तरं नयतीत्याह । विशेषेण तरित प्रतिकामित इति तु सायणः । गतो नाध्वा वि तिराति जन्तुं प्र णः स्पार्हामिक्तिस्तिरेत (ऋ० ७।५८।३) । इहिंच महतः प्रार्थ्यन्ते । वितिरितहंननार्थो वर्धनार्थो वा। स दक्षिणमेशाप्रे गोदानं वितारयित (श० बा० ३।१।२।५) । कङ्कृतेन विविच्य गोदानस्थान् केशान् विज्ञटान्करोतीर्य्यः । गोदानं समश्च, काकपक्षो वा। यथासवनं वितारयित (प्रैषम्) (शां०श्री० ७।१।४) । वितारयित = श्रनुतिष्ठित = श्राचरित । दक्षिणं गोदानं वितार्योन्ति। भाग इति (का० श्री० ७।२।६) । पूर्वतर एवार्थः । राज्ञां वितीर्णस्कन्धाः महल्लोलाः शिरोहहाः (राज० ७।४४६) । वितीर्णस्कन्धाः = दत्तांसाः । समरवर्माद्यैवितीर्णसमरोऽसकृत् (राज० ५।१३५) । दत्तयुद्ध इत्याह ।

—दंश् (दंश दशने) । श्राशीविषविदष्टानां शरागां रूपमाबभी (भा० द्रो० ६८।१६) । (भुजगः) विदश्यास्येन वल्मीकं विवेश । विदश्य दष्ट्वा । विदश्य दष्ट्वा ।

—दय् (दय दानगितरक्षर्गाहंसादानेषु) । स्थिरा चिदन्ना दयते वि जम्भैः (ऋ० ४।७।१०) । विदयते — अपिन्छिनित्त । य एक इव विदयसे वसु मर्ताय दाशुषे (ऋ० १।५४।७) । वितरसीत्याह । विदद् वसुर्दयमानो वि शत्रून् (ऋ०३।३४।१)। विदयमानः —िष्टनन् — हिंसन्, निबर्हयन् । वि सेनाभिर्दयमानो वि राधसा (ऋ०१०।२३।१) । विदयमानः — वितरन्, श्रतिसृजन्, विसृजन् । श्रमित्रेम्य इषूः, मित्रेभ्यञ्च राधांसि दक्षिर्णा रातोविभजस इत्युवतं भवति ।

—दल् (दल विशरणे) । त्वितिषुभिव्यदिलिष्यदसाविष (नै० ४। ८८) । विशीर्णतां विभेदं यायादित्ययः । विदलन्ति स्म कुद्दालैः स्थलानि च समन्ततः (गोरेसियो सं० रा० २)८७।१०) । विदलन्ति उत्खनन्ति, अवदार-यन्ति । कायः कठिनदृषदन्तिवदिलितः (भर्तृ ० २।७७) । विदलितः = विशीर्णः । शिफाविदलरज्ज्वादौविद्ध्यान्नृपतिदंमम् (मनु० ६।२३०) । विदलः शाखा, विदपः ।

—दस् (दसु उपक्षये) । पूर्वीरिन्द्रस्य रातयो न वि दस्यन्त्यूतयः (ऋ०१। ११।३) । न विदस्यन्ति नोपक्षीयन्ते । सानुबन्धा भवन्तीत्यिभिन्नायः । तस्मि-न्पचमाने व्यदस्यत् (ग्रग्निः) (काठक०१०।६) । व्यदस्यत् = ग्रज्ञाम्यत् । मा सा ते ग्रस्मत् सुमितिविदसत् (ऋ० १।१२१।१४) । मा विदसत् मा विनशत्, माऽपगात् । यथाऽविदासिनः कुल्याः सरसः स्युः सहस्रशः (भा० पु० १।३।२६)। ग्रविदासिनोऽक्षय्यात्सरसः ।

— वह (दह भस्मीकररो)। तस्यै ह विदग्धायै सृगालः संभवति (श० ब्रा० १२।४।२।४)।

—दा (डुदाज् दाने दाण् दाने) । दक्षिगां व्यददात्तेषां किमगां तदनन्त-रम् । प्राचीं होत्रे ददौ (गोरेसियो सं० रा० १।१३।३६) । व्यददात् = विभज्या-ददात् । वि महच्छमं यच्छ (ग्रथवं० १।२०।३) । वियच्छ = विशेषेग प्रयच्छ । वि मन्यो शमं यच्छ (ऋ० १०।१५२।५) । उक्तोऽर्थः । तेषां यथा-गुग्मावसथाः शब्पान्नपानं च विदेयम् (ग्राप० घ० २।२५।६) । विदेयं विशेषण देयम् ।

—दीधी (दीधोङ् दीिग्तिदेवनयोः) । स्रविङेहि मा विदीध्यः (ग्रथवं० ८।१।६) । मा विचीचरः, मा विमृक्षः । किं मुहुश्चिद्धि दीधयः (ऋ० ८।२१। ६) । उक्तोऽर्थः ।

- - दुष् (दुष वैकृत्ये) । प्रिया तष्टानि मे कपिर्व्यक्ता व्यदूदुषत् (ऋ०१०। ६१।४) । व्यदूदुषत् = व्यकरोत्, वैकृतमनैषीत् । कथं वयं निवत्स्यामः कै-केय्या च निदृषिताः (रा० २।६६।२१) । निदूषिता राज्यगर्वात् तिरस्कृता इति तिलककारः ।

—दुह् (ुह प्रपूरिंग)। विदुह्नित वा एते यज्ञं निर्धयन्ति (श॰बा॰ ४। ६।६।२१)। विश्वब्दो दोहस्य विशेषमाह । दोहः प्रपूरिंगं (पूरिंगारम्मः) मवति विदोहस्त्वापूरस्म, लक्षस्या रेचनम् । मा मामिमे पतित्रस्ति विदुग्धाम् (ऋ॰ १।१५८।४)। मा विदुग्धां विशेषस्य दोहगतसारं मा कार्ष्टाम् इति सायसः।

—दू (दूङ् परितापे) । विदूयमाने (गो॰ठे) चीवरम् (गो॰ गु॰ ४।६५) । विदूयमाने श्राद्धें । दूङ् परितापे पठितस्तस्याग्न्यादिस्पर्शेन सन्तप्तीमवनं मुख्योऽर्थः, मानसः संज्वरस्तूपत्रारात् । इह विर्मुख्यमथं विपर्यासयित ।

—हर्स् (हशिर् प्रेक्षरो) । मया सो अन्तमत्ति यो विपश्यति (ऋ०१०। १२५।४)। अनेकत्र दर्शनमेकैकस्येन वा दर्शनं विदर्शनम् । प्रदीप्तानि व्यदस्यन्त सहदेवबले तदा (भा० सभा० ३१।२४)। विविक्ततयाऽदृश्यन्तेत्याह । यो विज्वाभि विपश्यित भुवनानि सं च पश्यित (ऋ० ३।६२।६)। विपश्यित = स्रमितो नानारूपेण पश्यित । यस्य वीरस्य यो वेषो यो घ्वजो यच्च वाहृनम् । तेन तेन व्यदश्यन्त समुपेता नराधिपाः (भा० स्राश्रम० ३२।१४)॥ व्यदृश्यन्त = विविक्ततयाऽदृश्यन्त । विश्वब्दो वैविष्यवाचकः स्थाने । तमसा संवृतेनाथ न स्म किञ्चिद् व्यदश्यत (भा० कर्ण० ६३।४४)। न व्यदृश्यत विवेकेन पार्थव्येन नादृश्यत । न प्राज्ञायतेत्यर्थः । व्यदृश्यन्त महाराज परस्परिज्ञघांसवः (भा० भीष्म० ४६।१५)। उक्तोऽथः । स्रदिश वि स्नृतिदिवः (ऋ० १।४६।११)। व्यविश्व (बुद्ध० ४।१४)। विपश्यतः = विशिष्य पश्यतः, विज्ञानतः । विदिश्वता यदा देवी (कंकेयी) कुञ्जया पापया भृक्षम् (रा० १।१०।१)। विदिश्वता विपरीतं बोधिता, स्रन्यथा ग्राहिता । सर्वथा तु लघुत्वं ते कत्थनेन विदिश्वतम् (रा० ३। २६।२०) । स्रत्र वेवैविष्यं नार्थः, सर्वथेत्यनेन तदुक्तः । शब्दोपजनो नार्थोपजनः ।

—दृ (दृ विदारगे)। स्रयोधनेनाय इवाभितप्तं वैदेहिबन्धोह दयं विदद्रे (रघु॰ १४।३३)। विदद्रे विदीर्णतां ययो। विददार नखैस्तस्य पृष्ठं स पतगेहवरः (रा॰ ३।४७।२४)। विददार — विभेद — चक्षाण। श्रुतं सखे श्रवणविदारणं वचः (मुद्रा॰ ४।६)। युवजनहृदयविदारणमनिसजनखरुचिकिशुकजाले (गीत॰ १)। तेन विद्याधरांस्तांस्तान्वरानुद्दिशतो बहून्। पितुर्विदारणं कृत्वा कन्यैवाद्याप्यहं स्थिता (कथा॰ २६।६३)।। विदरः स्फुटनं भिदेस्थमरः। स्रदूरजाग्रद्विदरप्रणालीरेखा (नै॰ ६।३६)।। विदरो रन्ध्रम्। स
एतभेव सीमानं विदार्थेतया द्वारा प्रापद्यत (ऐ॰ उ॰ १।३।१२)। विदार्थं
विषीव्य, विसित्य, उद्घाटच। इह सीमन्शब्दः पुंसि प्रयुक्तः, लोके तु स्त्रियां
नियतः।

—दो (दो ग्रवखण्डने) । विदानाद विद्युद् विद्यत्येनं सर्वस्मात्पाण्मनः (श० श्रा० १४।८।७।१) । विद्यति भिनत्ति, वियुङ्क्ते, वियोति, विपृणक्ति इत्यन्यान्तरम् । सोमं विद्यद्भिर्प्राविभिः सुतम् (वा० सं० २६।४) । विद्यद्भिः पिषद्भिः । ग्रतिप्रसङ्गे विदित्य कृष्णस्तान् वारयामास (हरि० ६४३५) । विद्यायेति तु पाणिनीयाः । विद्यादास्पदस्य वस्तुनोन्तं कृत्वेत्यर्थः ।

— द्युत् (द्युत दोप्तौ)। स स्तनयति स वि द्योतते स उ ग्रश्मानमस्यति (ग्रथर्व० १३।४।४१)। विद्योतते विभाति। स हि द्युता विद्युता वेति साम (ऋ० १०।६६।२)। द्युता भासा, गमस्तिना।

- द्वा (द्वा कुत्सायां गतो) । विददी वदनेनामृक् स्वप्रतापिमवोद्वमन् (राज० ७।१४७) विददी वदनेनामृक् स्वप्रतापिमवोद्वमन् (राज० ७।१४७) विददी विदुद्वाव । निद्राविद्वागाद्रोगाकुलक लिलकुलायेषु (हर्ष०२)। विद्वाणं विक्लवमलसं द्रोगाकुलं वायसवातः ।
- —द्रु (द्रु गतो) । यत्रा नरः सं च वि च द्रवन्ति (वा० सं० २६। ४८) । विद्रवन्ति विगच्छन्ति पलायन्ते । ते शूरा हतभूयिष्ठा हताश्वरअवारणाः । उत्सृज्य भीमकणौ च सर्वतो व्यद्रवन्तिशः (भा०)।। उक्तोऽथः । विद्रवन्ति भयाद्रभीता नानादिग्भ्यः सहस्रशः (रा० १। ५१। २६) । ग्रापश्चुक्षुभिरे चैव चकम्पे च वसुन्धरा । व्यद्रवन् गिरयः (भा० ग्रनु० १६०।१५) ।। व्यद्रवन् विदीर्णता-मगच्छन् । ग्रराजके हि लोकेऽस्मिन्सवंतो विद्रुते भयात् (मनु० ७।३) । विद्रुते प्रचलिते ।
- —द्रुह् (द्रुह जिघांसायाम्) । भात्रे परेताय विदुद्रुहे यः (भा० पु० ३। १।४१) । द्रोहोऽपकारबुद्धिः । भातरमकदर्थयद् इत्यर्थः प्रतिमाति । चतुर्थ्या-तमनेपदं चेत्युभयमस्थाने ।
- —धम् (धम इति च्छान्दसः)। वि वो धमत्वोकसः प्र वो धमतु सर्वतः (ग्रथर्व० ३।२।२)। ग्रग्निः प्रार्थ्यते। विधमतु = विशेषेण निःसारयतु, स्थान- भ्रष्टान्करोतु।
- —धा (बुधाञ् धारएपोषएपयोः) । सहसा विदधीत न क्रियाम् (कि०२। ३०)। विद्यीत = कुर्यात् । त्यज्यतां मानुषे भावो मिय भावो विधीयताम् (रा० ३।५५।१७) । सीतां प्रति रावस्पोक्तिः । अर्थस्तु पूर्वोदित एव । तन्नो देवा विधेयासुर्येन ••• सपत्नांश्चाधिजीयास्म संग्रामे च मृषीमहि (भट्टि० १६।२) ॥ पूर्वेग समोऽर्थः। योगे चैव समाधिधैर्यसुलभे बुद्धि विधद्ध्वं बुधाः (भतृ ० ३।३६)। यथाक्रमं पुंसवनादिकाः क्रिया धृतेश्च घीरः सद्शीव्यंधत्त (रघु० ३।१०)। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वम् (श्वेत० उ० ६।१८) । विदधाति = सृजित, उत्पादयति । तं वेधा विदधे नूनं महाभूतसमाधिना (रघु० १।२६)। विदधे निमंमे । व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते (गीता २।४४) । नोत्प-द्यत इत्पर्थः । घृतपूर्णेयु कुम्भेषु तान्भागान् विदधे (भा० वन० १०७।२)। विद्ये = निद्धे । कारावेश्मनि तं ब्यधात् । (राज० २।७३) । व्यधात् = न्यधात् = न्यक्षिपत् । स्वचेष्टितमथो तस्मिन् विद्धाति मगाविव (प्र० च०) विद्याति = अर्पयति । शशिपुत्रः सप्रमदं शयनं विधत्ते (व० वृ०सं० १०४। २३)। शयने स्वापे कारणतां यातीत्यर्थः । अर्जुनो विदधे मृत्युम् (रा० १।७५। २३)। बिनाशं व्यापादं जनयामासेत्यर्थः। नूनं देवेभ्यो वि हि धाति रत्नम् (ऋ॰ २१३६११) विधाति = विद्धाति = ददाति, विभन्नति, वितरित, विश्वा-

ण्यति । वि होत्रा दघे वयुनाविदेकः (ऋ० ४। ८१।१) । उक्तोऽर्थः । श्रीश्च प्रज्ञां च विधेहि नः (प्रश्न० उ० २।१३)। पूर्व एवार्थः । तद्विधत्स्व मे (भोज-नम्) (रा॰ १।५२।२२)। एको बहुनां यो विदधाति कामान् (कठ० उ० ५।१३) । प्रजापति वै भूतान्युपासीदन् । प्रजा वै भूतानि । वि नो धेहि यथा जीवामेति (श॰ ब्रा० २।४।२।१) । वृत्ति नः प्रकल्पय । साधनान्यपकरस्मानि नो देहीत्याह । अन्नमशित त्रेघा विघीयते (छा० उ० ६।४।१) त्रिघा विमज्यत इत्याह । यत्पुरुषं व्यद्युः कतिधा व्यकल्पयन् (ऋ० १०।६०।१२) । व्यद्धुः व्यमजन् । देशो विधीयतां ब्रह्मन्यत्र वत्स्यामहे वयम् (रा० १।४०४)। विधीयतां चिन्त्यताम् । विचायंताम् । अनुसन्धीयताम् । बुद्धिरात्मानुगातीव उत्पातेन विघी-यते (भा वन ०१८१।२४)। विधीयते = वशी कियते। यत्र चाम्नायो विद्यात् (गौ० घ० १।१।४८) । विद्रष्य।त् — शिष्य।त् — ग्रादिशेत् । ग्रर्थकामेष्वसक्तानां धर्मज्ञानं विधीयते (मनु० २।१३) । विधीयते = उपिदश्यते । शूद्रस्य तु सवर्गीव नान्या भार्या विधीयते (मनु॰ ६।१५७) । यज्ञशिष्टाशनं ह्येतत् सतामन्नं विधीयते (मनु॰ ३।११८) । कर्नुकर्मणोः कृति (पा॰ २।३।६५) इति क्छोगे कर्त् कमंगोः षष्ठी विधीयते (शिष्यते)। उवतोऽर्थः। एष इदं सर्वं विद्याति साधी त्वदसाधी त्वत् (श० ब्रा॰ २।६।३।८)। तां नो विधेहि यतिधा सिखभ्यः (ग्रथर्व० ८।६।७) । तां विराजमु । विधेहि शाधि, उपिदश, प्रमूहि । तत्तस्य वैद्यो विद्यीत नित्यं काले च हृद्यं लघु मात्रया च (का० स० कल्प० भोजन० रलो ५५)। विदधीत = उपिदशेत्। यो वा इमां वाचं पदशः स्वरशोऽक्षरशो विद्धाति स ग्रात्विजीनः (भाष्ये)। विद्धाति व्याकरोति, व्याचष्टे । यथावस्थितानां हि शब्दानामन्वाख्यानमात्रं शास्त्रेण कियते नोत्पाद्यन्ते शब्दाः । नाप्यर्थेषु विधीयन्ते (नि० १।१।११ इत्यत्र दुर्गः) । न विधीयन्ते न सङ्केत्यन्ते, श्रयं शब्द इममथं ब्रवीत्विति न शिव्यन्ते । श्रनामरूपात्मिन रूप-नामनी विधित्समानः (भा० पु० १।१०।२२) । विधित्समानः = श्रारोपियतु-कामः । क्रोधश्चात्मविधित्सा च मित्रद्रोहश्च तानि षट् (भा० उ० ३७।१०) । भ्रात्मविधित्सा = ग्रात्मपोषणेच्छा, शिश्नोदरपरायणतेति यावदिति नील-कण्ठः । प्रतिकारविधानमायुषः सति शेषे हि फलाय कल्पते (रघु० ८।४०) । विधानमनुष्ठानम् । प्रतिकारविधानं चिकित्सा । एतद्विधानं विज्ञेयं विभाग-स्यक्योनिषु (मनु० ६।१४८) । विधानं विधिः शास्त्रशिष्टः । अर्थानथौ सुखं दुःखं विधानमनुवर्तते (भा० शां० २८।१८) । विधानं दैवम् । वस्त्रैश्च सर्वेः सहितै: विधानै: (रा० २।३७।३६) । विधानैरुपकरणै: । म्रनागतविधानं तु कर्तव्यं शुभिमच्छता (रा० ३।२४।११) । स्रनागतस्यानिष्टस्य स्राजिगमिषतो

विधानं प्रतिविधानमिति कतकः । ब्रह्मध्यानाभ्यसनविधिना योगनिद्रां गतस्य (भर्तृ ० ३।४१) । विधिना = करराने क्रियया । विधिरत्यन्तमप्राप्ते । स्रज्ञात-ज्ञापनं विधिः। प्रवृत्तिपरं वाक्यं विधिः, ग्रग्निष्टोमेन यजेतेत्यादि। श्रद्धा वित्तं विधिश्चेति त्रितयं तत् समागतम् (शा० ७।२६) । उक्तोऽर्थः । विधौ वामारम्भे मम समुचितैषा परिरातिः (मालती० ४।४)। विधिदैवम् । स चेत्स्वयं कर्मसु धर्मचारिगां त्वमन्तरायो भवसि च्युतो विधिः (रघु० ३।४४)। विधिः शास्त्रदृष्टस्य कम्मंग्गोऽनुष्ठानम् । श्रक्षरं गन्तुमनसो विधि वक्ष्यामि शीघ्रगम् (भा० शां० २३७।१३)। विधि साधनम्। एकस्त्रेघा विहितो जातवेदाः (ग्रथर्व० १८।४।११) । त्रेधा विहितो गार्हपत्यादिरूपेगा त्रिप्रकार स्थापितः। त्रेघा विहिता हि वागुचो यजू पि सामानि (श० ब्रा० ६।४।३।४)। विहिता= विभक्ता। पाङ्क्तोऽयं पुरुषः पञ्चधा विहितो लोमानि त्वङ् मांसमस्थि मज्जा (ऐ० ब्रा० २।१४) । स वा श्रयं प्राग्गस्त्रेधा विहितः प्राग्गोऽपानो व्यान इति (ऐ० ब्रा० २।२६) । निरुक्तपूर्व एवार्थः । विह्ता व्यङ्गता तेषाम् (पञ्चत० १।२०) । विहिता व्यवस्थापिता विधात्रा, नियतेत्यर्थः । तेन नोऽविहिता प्रज्ञा मनरच बहुलीकृतम् (भा० अरव० ४९।१५)। अविहिताऽशिक्षिता। सर्वकामैः सुविहिताः (भा० वन० ६६।१८) । सुविहिताः समृद्धाः । श्रन्नपानैः सुविहिताः (रा० १।१३।१६)। सुविहिताः सम्यग्योजिताः साधु संगमिताः। अद्य सर्वे धनाध्यक्षा धनमादाय पुष्कलम् । त्रजन्त्वग्रे सुविहिता नानारत्नसमन्विताः (रा० १।६६।२)॥ मुविहिताः = सम्यगृहीतसंभाराः । होता हि विधिज्ञ एव भवति न ह्यविद्वान्विहितोस्ति (नि० १।१५। इत्यत्र दुर्गः)। विहितोधिकृतः। तथा विधातुं जननीं ममार्हिस । यथा वनस्थे मिय" न जीवितं न्यस्य यमक्षयं व्रजेत् (रा०२। ३८।१५)।। विधातुमाचरितुमुपचरितुम् । जनन्यां व्यवहर्तुम् । चारान् सम्यग् विधाय च (मनु० ७।१८४) । प्रस्थाप्येति कुल्लूकः। तामग्रतस्तामरसान्तराभामनूपरा-जस्य "विधाय " (रघु० ६।३७) ॥ विधाय = व्यवस्थाप्य । ततस्तेषां विधातव्यं सर्वमेवाप्रमादतः (भावशांव ६६।२२)। विधातव्यं प्रतिविधातव्यम्, प्रतिकर्तव्यम् । मांसार्थं जाङ्गलाश्चान्ये विधेयाः मृगपक्षिगाः (का० स० कल्प० लशुन० श्लो० ६२)। विधेया वज्ञे कर्गीयाः। अथ विधिविधेयः परिचयः (मालती० २।१३)। विधातर्यायत्त इत्याह । निद्राविधेयं नरदेव सैन्यम् (रघू० ७।६२)। निद्रापरवशिमत्यर्थः । भ्रातुः सौहार्देन विधेयीकृतोस्मि (महावीर० ७) । श्रमिभूतोऽस्मि । श्रविधेयेन्द्रियः पुंसां गौरिवैति विधेयताम् (कि॰ ११।३३)। विधेयोऽघीनो निष्नः। विधेयो विनयग्राही वचने स्थित ग्राश्रव इति पर्यागान्पठ-यभरः । विधेषो विधातस्यो यथेष्टं विनियोज्यः । ग्रनुवाद्यमनुक्तवैव न विधेय-मुदीरयेत् । यतिकव्चिद् हिश्य विधीयते निविश्यतेऽभिधीयते तद् विधेयम् ।

विधाता शासिता वक्ता मैत्रो बाह्यण उच्यते (मनु० ११।३५)। विधाता विहितकर्मणामनुष्ठाता (कुल्लूकः)। ग्रापो वै विधा ग्रद्भिर्हींदं सर्वं विहितम् (श० ब्रा० पाराप्त)। विधा विधात्रयः। भृतिरिष विधा मवित । तथा चामरः पठिति—कर्मण्या तु विधाभृत्याभृतयो भर्म वेतनम् इति । तत्र क्षीर-स्वाम्याह—लक्ष्ये (तु) भोजनिषण्डेऽस्य रूढिरिति । देवानां वै विधामनु मनुष्याः (श० ब्रा० ६।७।४।६)। विधा प्रकारः। यया कया च विधया (तै० उ० ३।१०।१)। उक्तोऽर्थः।

—धाव् (धावु गतिशुद्धचोः)। एष (पवमानः) दिवं वि धावित तिरो रजांसि धारया (ऋ० ६।३।७)। विधावित = व्याप्य धावित स्रवति। वि पवित्रं धाव धारया (ऋ० ६।४६।४)। उक्तोऽर्थः। यथोदकं दुर्गे वृष्टं पर्वतेषु विधावित (कठ० उ० २।१।१४)। स्नुत्या क्षीयत इत्यर्थः। यदन्तरापश्च देवयजनं च पन्था विधावित। (काठक० २५।२)। गच्छतीत्यर्थः। स्नावासमादी-पयतां तीर्थानि च विधावताम् (गोरेसियो सं० रा० २।६७।१)। विधावताम् = पर्यटताम्।

—धी (धीङ् ग्राधारे) । तं लोकोऽनुविधीयते (भा० शां० ६३।२८) । ग्रमुकरोति, ग्रमुवर्तत इत्यर्थः ।

--धु (धुज् कम्पने) । वैनायक्यश्चिरं वो वदनविधुतयः पान्तु चीत्कारः वत्यः (मालती १।१) । विधुतिः = विकम्पनम् । मायाविवेकविधुतिः स्नजि वाहि-बुद्धिः (भा० पु० ४।२२।३८) । विधुतिरपनयः, विगमः, विनाशः । दीर्घवेगीं विधुन्वानः साधु रक्ते च वाससी (भा० वि० ३८।३०) । विकम्पयन्नित्यर्थः ।

—भू (धूज्कम्पने) । ग्रानहाते यस्य विध्यते च पापच्यते क्लिद्यति चापि नासा (सुश्रुतः २।३६६।१०) । विध्यते बाष्पायते ।

— धृ (धृत्र् धारणे)। वि धारय योनि गर्भाय धातवे (ग्रथवं० ६। ६१।२)। विधृतं विवृतमवस्थापयेत्यर्थः। ग्रधिदाने व्यवनीरधारयः (ऋ० २।१३।७)। ग्रवनीनंदीविधारयः, व्यधारयः — नाना चकर्थं। त्वं समुद्रं प्रथमो विधारयो देवेभ्यः
सोम मत्सरः (ऋ० ६।१०७।२३)। विधारयः — व्यधारयः — व्यभजः, द्विधाऽकरोः। न च वेगान् विधारयेत् (सुश्रुत० २।१४६।१८)। विधारयेत् — रुःध्यात्।
विधारयासमदधा द्वेषांसि (तं० ग्रा० ६।६।११)। ग्रारात्स्थापयेत्यर्थः। तस्मात्सर्वाणा कार्याणा दण्डेनैव विधारयेत् (भा० ग्रादि० १४०।७)। विधारयेत्
— प्रण्येत्, निवंहेत् निवंतंयेत्, साधयेत्। ग्रादिमध्यावसानज्ञः प्रच्छन्नं च
विधारयेत् (भा० शां० १०३।१६)। द्विद विषमं धारयेदिति नीलकण्ठः।
कार्यं विद्योतेत्यन्ये। पीडितस्य किमु द्वारमुत्पथो विधृतस्य च (भा० शां०
१३०।२२)। विधृतस्य — निरुद्धस्य — गृहीतस्य — बद्धस्य। उत्पथः — ग्रपन्थाः —

श्रपथम् । ग्रंशुकपल्लवेन विधृतः (ग्रमरु० ८४) । विधृत उपरुद्धः । पर्गशाला-मथ क्षिप्रं विध्तासिः प्रविश्य सः (रघु० १२।४०)। विध्तासिः - गृहीतखड्गः। विकृष्टासिरिति पाठान्तरम् । शिरसा विध्ता नित्यम् (पञ्चत० १।६२)। विवृता ऊढा श्रवलम्बिता श्रवष्टब्धाः । विवृतमपरैर्दत्तं चान्यैविजित्य तुणं यथा (भर्त् ० ३।२३) । विधतं पालितम् अवलम्बितम् । विधृतं स्वोदरेगापि व्नन्ति पुत्रं स्वकं रुवा (योषितः) (पञ्चत० ४।६१)। विध्तं धतम्। द्यावाप् थिवी विध्ते तिष्ठतः (श॰ बा॰ १४।६।८।६)। विधृते व्यवहिते, पृथग्मूते, विमनते । नाजिकया चक्षुषी विष्रुते (तै० सं० २।३।८।२) । व्यवहिते इत्यर्थः । एतस्य वा ग्रक्षरस्य गार्गि सूर्याचन्द्रमसी विध्तौ तिष्ठतः (बृहु० उ० ३।८।१)। प्यक् प्यावतावित्यर्थः । त्वं चापि विध्तस्ताभ्यां जातवैरेगा चेतसा (हरिः २।२३।२१) । हलविधता यमुना (हरि० ६७८७) । दहमुपरुद्धा । केन विध्तोऽ-सि (११६)। रुद्ध इत्यर्थः। विधार्य सर्वे गृह्यन्तां ममैते गृह्यर्षकाः (हरिः (२।६६।२५) । विधायं = विनिवार्य, प्रतिनिवर्त्य, प्रतिरुध्य । मम चेदं वरं कस्माद् विधारियतुमिच्छसि (रा० २।१३।३)। ऋगत्वेनेति शेष इति तिलक-कारः । परे तु विधारणं दानोपरोध इत्याहुः । स्रत्र पूर्वत्र पद्ये पुनराकारयामास तमेव वरमञ्जनेति वरशब्दस्य पुंसि प्रयोगादृत्तरस्मिन्नपि इमं वरम् इति पाठेन भवितव्यम् । वरशब्दश्च देवाद् वृतेऽर्थे सर्वत्र पृंसि प्रसिद्धः ।

—धृष् (भृष प्रसहने) । उग्रसेनस्य रूपेण मातरं ते व्यध्वंयत् (हरि० २।२८।६२) । व्याकुलयत्, विप्राकरोत् । कृतान्तवश्यानि यदा सुस्नानि दुःस्नानि या । यन्त विध्यंयन्ति ""(भा० शां० २८६।१०) । न विध्यंयन्ति न प्रसहन्ते, न कद्यंयन्ति । रजांसि मुकुटान्येषामुत्थितानि व्यध्यंयन् (भा० ग्रादि० ३०।३८) । मन्दप्रकाशानि मलिनान्यकुवंन्नित्यथं: ।

च्चे (थेट् पाने) । प्रकाशबहुलो घीरो निर्विधित्सोऽनसूयकः (भा० वन० २१२।७) । विधित्सा विशेषतृष्णा ।

—हमा (शब्दाग्निसंयोगयोः)। वि सप्तरिहमरधमत् तमांसि (ऋ०४।४०।
४)। व्यधमत् — वात इव व्यक्तिरत्। ग्रपानुदित्यर्थः। व्यधमत्पाण्डवीं सेनां
तुलराशिमिवानलः (भीष्म०७५।३२)। व्यधमत् व्यध्वंसयत्। (तस्य शराः)
विधमिष्यन्ति गङ्गाकूलमिवोर्मयः (रा० ३।६२।७)। किष्ठयन्तीत्याहः।

—ह्वंस् (ह्वंसु श्रवस्रं सने गतौ च) । यथा श्मशानमृत्वा लोष्टो विष्वं-सतैवं हैव विष्वंसमाना विष्वञ्चो विनेशुः (श० ब्रा० १४।४।१।८)। रजः-कर्णा इवोत्पतन्त इत्याह । एतच्छुत्वा तु भीष्मस्य राज्ञां विष्वंसिरे तदा। काञ्चनाङ्गदिनः पीना भुजाश्चन्दनरूषिताः (भा० उ० १६६।२७)।। विद- इवंसिरे इति तूचितम् । तथा दृष्टवंसिर इति क्वचित्पाठः । विदृष्टवंसिरे सहसा परपन्दिरे । तुरगखुरविष्वस्तं— (रजः) (रा०६।१६।१२)। विष्वस्तमुद्धतमुत्थापि-तम् । विष्वस्तपर्णाकमला (पद्मिनी) (भा० वन० ६८।१५) । विष्वस्तानि स्थितानि विनष्टानि । हतप्रहतविष्वस्ताः (भा० कर्ण० ३१।६) । विष्वस्ता वाहनेभ्योऽषः पातिताः । प्रमुप्ताइचैव विष्वस्ताः समेत्य परिधाविताः (भा० सौ० ८।१२) ।

—नद् (एाद भ्रज्यक्ते शब्दे) । भ्रनाहता दुन्दुभयो विनेदुर्मेघिनिःस्वनाः (भा० भ्राश्व० ८०।५५)। दध्वनुः । सोऽभिहतो व्यनदत् (ऐ० ब्रा० ४।२)। व्यनदद्भरवं रवम् (भा० भ्रादि० १५३।४१) । भ्रत्र नदितःक्रियासामान्ये सुप्रहृष्टा विनेदुस्ते नराः (रा० २।६१।५६)। विनेदुः — जुघुषुः । विराट विनदन्त्येते गृध्रगोमायुवायसाः (भा० ११।५६६)। विराटमिनतो वाश्यन्त इत्याह । विनद्य च गुहां वीरो घोरां मायामयीं नृप (हरि० २।५४।४८)। विनद्य नादवर्ती कृत्वा ।

—नन्द् (दुनिंद समृद्धी) । सा तत्र पूज्यमाना वै दमयन्ती व्यनन्दत (भाव वन० ६५।७६) । व्यनन्दत = प्रासीदत्, प्राहृष्यत् ।

—नम् (एम प्रह्नत्वे शब्दे च) । विनमन्ति चास्य तरवः प्रचये (कि॰ ६१३४) । नम्ना भवन्ति, विलम्बन्ते । विनम्य पूर्वं सिंहोऽपि हन्ति हस्तिनमोजसा (पञ्चत॰) । स्पष्टोऽथः । प्रकामविनतावंसौ (शा॰ ३।८) । विनता गरुरमतो- इम्बा । को विनतेऽनुरोधः (पा॰ ८।३।६१ सूत्रे वृत्तिः) । विनतं विनामः षत्वम् । जभी जभि गात्रविनामे । गात्रविनामोङ्गविजृम्भएम् ।

—नश् (एश्च श्रदर्शने)। निशम्य तल्लङ्मग्गमातृवाक्यं कानैः शरीरे विननाश शोकः शरद्गतो मेघ इवाल्पतोयः (रा० २।४४।३१)॥ वि षु विश्वा श्ररातयोऽर्यो नशन्त नो धियः (ऋ० १०।१३३।३)। क्रियाः सर्वा विनश्यन्ति ग्रीष्मे कुसरितो यथा (हितोप०)। ग्रशस्ती वि हि नीनशः (ऋ० ६।४८।१७)। विनीनशः = व्यनीनशः = व्यनाशयः। ग्रशस्तीः = श्रमिशस्तीः, दोषारोपकाग्गि कथनानि, ग्रनिष्टानि वचांसि।

—नश् (ग्रज्ञा व्याप्तो छान्दसः)। ग्रापश्चिदस्य विनशन्त्यर्थम् (ऋ०१०।२७।२०)। विनशन्ति = व्यश्नुवते = व्याप्नुवन्ति । ग्रामासु पूर्षु परो ग्रप्रमृष्यं नारातयो वि नशन्नानृतानि (ऋ०२।३५।६)। न विनशन् = मा ग्रासीषदन् ।

— नह् (णह बन्धने) । कूपवीनाहवेलायामपश्यत महागजम् (भा॰ स्त्री॰ प्रा१४) । वीनाहो मुखवन्धनम् । अप क्राम नानदती विनद्धा गर्दभीव

(म्रथवं ० १०।१।१४) । विनद्धाः = विविता = वन्धनान्मुक्ता । विविरोधे । यथा प्रः प्रतिष्ठत इत्यत्र ।

—निज् (शिजिर् शौचपोषरायोः)। सिन्धोर्मध्यं परेत्य व्यनिजमहेविषम् (ग्रथवं० १०।४।१६)। व्यनिजम् = ग्रश्रश्रधम् श्रशोधयम् । विपूर्वान्निजेर्नुङ प्रक्षि रूपम्।

—नी (एगीज प्रापणे)। हरस्ते मा विनेषम् (श्राप॰ श्रौ॰ ६।६।७)। पानं ते मास्माऽपनयमित्याह । वि ते हेर्ति नयामिस (ग्रथर्व०५।७।७)। विनयामिस= विनयामः = दूरं गमयामः । भ्रध स्या योषगा मही प्रतीची वशमश्च्यम् । भ्रधिरुक्मा वि नीयते (ऋ॰ ८।४६।३३)। वि त्वदापो न पर्वतस्य पृष्ठादुक्थेमिरनयन्त यज्ञैः (ऋ०६।२४।६) । व्यनयन्त = इत ग्राकर्षन् । भ्रातृव्यान् यद् व्यनेषीः समस्तान् (हरि ७५६१) । व्यनेषीः = उदसीसरः = ग्रयीयवः, पलाययः, कान्दिशीकान-कार्षी: । भारमेनं विनेष्यामि पाण्डवानाम् (भा० भीष्म० ५६ ७ २) । विनेष्यामि = ग्रपनेष्यामि, हरिष्यामि । संरम्भं विनयाम्यहम् (भा० द्रोगा० १६८।६१)। उक्तोऽर्थः । ग्रहं च ते विनेष्यामि युद्धश्रद्धामितः परम् (भा० उ० ६६/२६)। उक्तचर एवार्थः । कोपं विनयते (पा० १।३।३७) इत्यत्र वत्तौ) । ग्रन्तःस्थं मन्युं दूरी करोति, शमयतीत्यर्थः । ह्रीनिषेवा वधूर्मर्यादामनितयती श्वशुरं वीक्ष्य गण्डं विनयति । पराङ्मुखी भवतीत्यर्थः । कुरुष्व कृत्यानि विनीयतां ज्वरः (बा॰ रा॰ ६।४७) । विनीयतामपनीयताम् । ज्वरः सन्तापः । विनयन्ते स्म तद्योधा मधुभिवजयश्रमम् (रघु० ४।६५) । क्षिप्रं विनीयतां वाली (रा० ४।२५।२७) । विनोयतामपोह्यताम् । दहनदेशमिति शेषः । सुत इन्दो पवित्र म्रा नृभिर्यतो वि नीयसे (ऋ० ६। ६६। ६)। विनीयसे = घट्टचसे = संचाल्यसे। श्रत्यं न मिहे विनयन्ति बाजिनमुत्सं दुहन्ति स्तनयन्तमक्षितम् (ऋ० १।६४।६)। विनयन्ति = प्रेरयन्ति = प्रचोदयन्ति । विनेष्ये वा प्रियान् प्राणान् उदानेष्येऽथवा यशः (भट्टि॰ द।२१) । विगमयिष्यामीत्याह । मरिष्यामीत्यर्थः । क्रिया हि द्रव्यं विनयति नाद्रव्यम् (कौ॰ ग्र॰ १।४।२) । विनयति विनीतं करोति । करं विनयते निर्यातयति । ऋणं विनयते । विगरणयति । शतं विनयते = धर्माद्यर्थं विनियुङ्क्ते (पा० १।३।६१ सूत्रवृत्ती) । तदेतदेवं विनियेन्नरेश्वरः संवीक्ष्य कार्यं गुरु चेतरद् द्विधा (का० नी० सा० १।७१)। विनयेद् विधिना प्रयुञ्जीत । विनिन्युरेनं गुरवो गुरुप्रियम् (रघु० ३।३६)। विनिन्युः शिक्षितवन्तः । गदा-सिचर्मग्रहरोषु शूरानस्त्रेषु शिक्षासु रथाक्त्रयाने ""विनयेत् (भा० ३।१२४८४)। विनयेत् = शिक्षयेत् । मुखापितैकाङ्गुलिसंज्ञयैव मा चापलायेति गगान् व्यनैषीत् (कु० ३।४१) । व्यनेषीत् = शिक्षितवान्, उपदिष्टवान् । सा राजहंसैरिव सन्त-

ताङ्गी गतेषु लीलाञ्चितविक्रमेषु । व्यनीयत "(कु० १।३४)॥ व्यनीयत प्रशि-क्ष्यत । तानेतरेव त्रिभिरक्षरैर्व्यनयन् वीतय इति (श० बा० ११४।१।२२-२३)। व्यनयत् पृथगकुर्वत् = व्याकुर्वत् । प्रत्र विनयतिः सन्नयतेः प्रतिकञ्चुकमर्थमाह । विनयन्तं जवेनाश्वान् (भा० वि० ५६६)। विनयन्तं प्राजन्तम्। सारं विने-व्यन्सगग्रास्य शत्रोः (कि॰ १६।२५) । विनेष्यन् = ग्रपनेष्यन् । शत्रुमातगन्धं करिष्यन्तित्यर्थः । वन्यान्विनेष्यन्तिव दुष्टसत्त्वान् (रघु० २।८) । विनेष्यन् दम-विष्यन् । इत्याप्तवचनाद्रामो विनेष्यन् वर्गाविकियाम् (रघु० १५।४८) । वर्ण-विक्रियां वर्णापचारं विनेष्यन् श्रपनेष्यन् इत्यर्थः । छायाविनीताध्वपरिश्रमेषु (पादातेषु) (रघु० १३।४६) । छायामिरपनीतोऽध्वलेदो यस्तेषु । विनीतमोहो व्यपनीतकल्मषः (भा० शां० २४५।३५) । विनीतमोहो दूरीकृताज्ञानः। विनीत-तर्षक्लमास्तु ते यक्षाः (ग्रवदा० मैत्री० जा०)। उक्तोऽर्थः। विनीतस्तु व्रजे-क्नित्यमाशुगैलंक्षगान्वितैः (धुर्यैः) (मनु० ४।६८)। विनीतैः==**दमितैः। · · · ·** म्रान्वीक्षिक्यां दण्डनीत्यां तथैव च । विनीतः (याज्ञ० १।३०६) ।। विनीतः शिक्षितः । त्वं च सूतकुले जातो विनीतः सूतकमँगि (भा० वन० १८।१५) । श्रनन्तरोदीरित एवार्थः । विनीतः सत्त्वसम्पन्नः कुलीनः सत्यवाक् शुचिः (याज्ञ० १।३०६) । विनीतः = विनयेन प्रश्रयेगा युक्तः, निभृत इत्यर्थः । प्राज्ञेन विनीतेन ज्ञानविज्ञानवेदिना (मनु० ६।४१) । विनीतः पित्राविभिरनुशिष्टः, प्रिश्रतो निभृतो नम्र इत्यर्थः । विनीतवेषाभरणः पश्येत्कार्याणि कार्यिणाम् (मनु० ८।२) । विनीतवेषामरणः = अनुद्धतवेषालङ्कारः । विनीत-वेषेण प्रवेष्टुच्यानि तपोवनानि नाम (शा० १)। विनीतवेषः — निभृताकल्पः, भ्रनुत्वरग-नेपथ्यः । विनीतः प्रविशेत् सभाम् (मनु० ८।१)। उक्तोऽथः । सुविनीतेन कर्मगा (भा० ग्रनु० ३७।१८) । सुविनीतेन सम्यङ् निर्व्यू हेन । निहतस्यास्य सत्त्वस्य जाम्बूनदसमत्वचि । शब्पवृस्यां विनीतायामिच्छाम्यहमुपासितुम् । (रा० ३।४३।२०) ॥ विनीतायाम् प्रसारितायाम् । ग्राशिरं विनीय सौम्यस्य वित्तात् (श० ब्रा० ४।३।३।१६) । विनीय सङ्घट्टच । क्षणं च विनीय श्रमम्। विनीय = ग्रपनीय = विगमय्य । कथमपि यामिनीं विनीय (गीत० ८।१)। विनीय = क्षपियत्वा । ग्रन्थि विनीय हृदयस्य सर्वम् (भा० उ० ३६।४)। विनीय = विसंस्य, शिथलीकृत्य । केशान् विनीय (का० श्री० ५।२।१५, पा० गृ० १।१५) । सीमन्तियत्वेत्यर्थः । त्रेण्या शलल्या विनीय (केशान्) (भा॰ गृ॰ १।२८) । विमज्येत्यर्थः । श्रयस्तप्तं ब्रिनीय (शां॰ ब्रा॰ २२।६) । विनयतिस्त्रातनने वर्तते । स्वधमिन्चलितान्राजा विनीय स्थापयेत्पथि (याज्ञ० १।३६१)। विनीय दण्डियत्वा । सा विनीय तमायासमुपस्पृत्य जलं शुचि (रा० २।२५।१) । म्रापनीयेत्यर्थः । शक्योऽस्य मन्युर्भवता विनेतुम् (रघू०) २।४६) । विनेतुं हतुं शमियतुम् । स्रारोहे विनये चैव युक्तो वारण्वाजिनाम् (रा० २।१।२६) । विनये शिक्षायाम् । पूर्वमाक्षारयेद्यस्तु नियतं स्यात्स दोष-भाक् । पश्चाद्यः सोप्यसत्कारी पूर्वे तु विनयो गुरुः (याज्ञ० २।६ इत्यत्र मिताक्षरायामुद्धृतं नारदवचनम्) ।। विनयो दण्डः । जघन्यास्तेषि प्रत्येकं विनेयाः पूर्वसाहसम् (नारदस्मृतिः) । विनेया दण्डचाः । दण्डनार्थो नयतिरिष द्विकर्मकः । स विनेयो भृषतरं कृटसाक्ष्यधिको हि सः (नारदीय मनु० १।१६६)। उक्तोऽर्थः । विनेया वाण्व्यवहारे साध्यभिविनेयाः । विनेयाः शिष्याः, छात्राः । विनीयः कल्कः । पिष्टौषधिवशेषः साध्य इत्यर्थं इति (पा० ३।१।११७ इत्यत्र) न्यासः । तृष्णाविनयनं भुञ्जे गान्धारी वेद तन्मम (भा० स्राध्मम० ३।२६)। विनयनमपन्यनम् । तृषामात्रापहं मण्डाद्यश्नामीत्यर्थः । स तथित विनेतुश्दारमतेः प्रतिगृह्य वचो विससर्जं मुनिम् (रघु० दा६१) । विनेतुर्गुरोवंसिष्ठस्य । स्रयं विनेता दृष्तानाम् (मुद्रा० ३।४६) । निम्रहीतेत्यर्थः । समस्तभूभृतां नेता विनेता प्रतिभूभृताम् (शि० भा० ५।२४) । विनेता शासिता । विनायकं प्रकृवांणो रचयामास वानरम् । विनायको ग्रोशः । विद्नविनायक इत्यथं संक्षिप्तं वचः । विनीतकं शकटं भवति ।

—नु (ख स्तुतौ) । पुरुत्रा ते वि पूर्तयो नवन्त क्षोरायो यथा (ऋ० १०। २२।६) । विनवन्त = ग्रावर्तन्ते ।

—नुद् (खुद प्रेरणे)। ब्रह्मणैव द्विषन्तं भ्रातृव्यं विनुदते य एवं वेद (जै००१/०४)। विनुदते पराणुदति, ब्राराद् वियौति, दवयति। विनुदति वीग्णाम्। तन्त्रीः सारयतीत्यर्थः। क्व नु खल्वात्मानं विनोदयामि (ब्रा०६)। क्व नु चेतः समासजामीत्याह। लक्ष्मीविनोदयति येन दिगन्तलम्बी सोपि त्वदानन् रुचि विजहाति चन्द्रः (रघु० ५।६७)। पर्यृत्सुकत्वं निरासयति, विनोदं मनो-विलोभनं वा करोतीत्यर्थः। तापं विनोदय वृष्टिभिः (गीत० १०)। दूरी कुदित्याह। श्रमविनोदः श्रमादनयः। प्रायेणैते रमग्विरहेष्वज्ञनानां विनोदाः (मेघ० ८६)। विनोदाः पर्यृत्सुकत्वविगमार्थका व्यापाराः। मिथ्यैव व्यसनं वदन्ति मृग्यामीदृग् विनोदः कृतः (ब्रा० २।५)। उक्तोऽर्थः। विलपनविनोदो प्यसुलभः (जत्तर०३।३०)। विनोदः सुखं शर्म।

—नृत् (नृती गात्रविक्षेपे) । तस्मादेवं विद्वान् वीव नृत्येत् (तै० ब्रा॰ २।३।६।६) । विनृत्येत् = निततुमारभेत ।

—पच् (डुपचष् पाके) । तस्मिन्सींपविषचेयुः (का० श्री० २४।३।१२) । विपचेयुः श्रपयेयुः, संशीतं द्रावयेयुः । गर्भशालिसधर्माण्स्तस्य गूढं विपेचिरे (समारम्भाः) (रघु०१७।५३) फलिता इत्यर्थः । दह्यमाना विषच्यन्ते न तत्रास्ति

पलायनम् (भा० अनु०१३०।२२)। विपच्यन्ते भृज्ज्यन्ते । भुक्तं भुक्तिमदं कोष्ठे कथमन्नं विपच्यते (भा० अनु० १६।३६)। विपच्यते जीर्यति । नक्षत्रपीडा बहुधा यथाकालाद् विपच्यते (सुश्रुत० १।१०३।२)। विपच्यते विपाकवती मवित फलं असूते । भार्यया हि कृतं कर्म पत्याविष विपच्यते (बृ० इलो० सं० २७।३७)। विषच्यते फलित । लोहयुक्तं यथा हेम विपक्वं न विराजते (भा० शां० २१२।६)। विपक्वं पाकहीनम् । विविरोधे । अमी पृथुस्तम्बभृतः पिशङ्गतां गता विपाकेन फलस्य शालयः (कि० ४।२६)। विपाकः पाकः परिगामः। वाचां विपाको मम (भामिनी० ४।४२)। उक्तोऽथंः। सित मूले तिद्वपाको जात्यायु-भीगाः (यो० सू० २।१३)। विपाकः फलम् ।

—पण् (परा व्यवहारे स्तुतौ च)। म्राभीरदेशे किल चन्द्रकान्तं त्रिभिवंराटैविपरान्ति गोपाः। विपरान्ति = (विपराग्यन्ति) = विक्रीराते। विपणेन च
जीवन्तो वर्ज्याः स्युर्हव्यकव्ययोः (मनु० ३।१५२)। विपरान विराज्यया।
नैकद्रव्योच्चयवतीं समृद्धविपरागपराम् (भा० म्रनु० ३०।१७)। विपराः कयविक्रयादिव्यवहारः। म्रापरास्तु निषद्या भवति। उपसर्गकृतोऽर्थभेदः। हाहाभूता
भयार्ता च निवृत्तविपरागपरा। (भा० म्रादि० २१०।२३)। उक्तोऽर्थः

—पत् (पत्लृ गतौ) । व्यद्रिगा पतथ त्वेषमणंवम् (ऋ० १।१६८।६) । विपतथ = विपाटयथ । मूर्घा हास्य विपतेत् (श० ब्रा० ३।६।१।२३) । विपतेत् = व्यपवृक्तो भूत्वाऽधः पतेत् । मूर्घा ते व्यपतिष्यद्यन्मां नागमिष्य इति (छा० उ० ४।१२।२) । उक्तचर एवार्थः । वि ते मदं मदावित शरिमव पात-यामिस (श्रथर्व० ४।७।४) । विपातयामिस = विपातयामः = दूरं प्रास्यामः । लीलोर्नुग्लुकावन्यतरस्यां स्नेहविपातने (पा० ७।३,३६) । विपातनं विगच्छतः काठिन्यं त्यजतः प्रयोजकव्यापार इति पदमञ्जरी ।

—पद् (पद गतौ) । स तेन दुःखमाप्नोति परत्र च विषद्यते (भा० वन० २१०।१०) । विषद्यते = श्रापन्नो भवति, श्रापद्यते, श्रापदमाप्नोति । विपन्नराज्यो निचराद् विपत्स्यसे (रा० ३।३३।२३) । विषत्स्यसे व्यापदं प्राप्स्यसि । नारी गर्भयुता विपद्यते (बृ० सं० ४।७) । विषद्यतेऽवतोका भवति । ज्वरक्चा-भिद्रवत्येनां तस्या गर्भो विपद्यते (का० मं० खिल० श्रन्तर्० इलो० १६०)। विष-द्यते च्यवते । यौवनस्थोऽथ मध्यस्था वृद्धो वापि विपद्यते (भा० स्त्री० ३।१८) । विषद्यते = स्त्रियते । दैवेन किल यस्यार्थः सुनीतोपि विपद्यते (कथा० ४।१२६)। विपद्यते = नश्यति । एवं बुद्धिश्च तेजश्च प्रतिपत्तिश्च भारत । भवन्ति भवकालेषु विपद्यन्ते विपर्यये (भा० मौ० ६।३३) ।। उक्तोऽर्थः । चितनाशाद् विपद्यन्ते सर्वाण्येवेन्द्रियागि मे । क्षीग्रस्नेहस्य दीपस्य संसक्ता रश्मयो यथा (रा० २।६४।६८) ॥ उक्तोऽर्थः । ग्रारम्भा विपद्यन्ते (पड्विशन्ना० ४।६) ।

विपद्यन्ते विफला भवन्ति । वर्षं विद्युत्स्तनयित्नुर्वा विपद्यते (की॰ सू॰ १४१)। विपद्यते = प्रस्तरैति, प्रस्तरायो मवति । श्लक्ष्णया वाचा पूर्वशोकविपन्नया (रा० ६।१०।५) । वियन्नया = श्रवसन्नया, क्षीएाया, उपदस्तया । न तद् दानं प्रशंसन्ति वृत्तिर्येन विपद्यते (भा० पु० ८।१६।३६)। विपद्यते नक्थित प्रवसी-दिति । यथा च मन्मयं भाण्डं चक्रारूढं विपद्यते (भा० स्त्री० ३।१२)। विपद्यते हवंसते। ग्रहो मम सुतानां हि विपन्नं सूत जीवितम् (भा० द्रोरा० १३४।२२)। विपन्नं समाप्तम् । विपन्नानामापदुद्धरणक्षमः (हित० १।२७) । विपन्नानामाप-न्नानाम् । विपन्ने च समारम्भे सन्तापं मा स्म वै कृथाः (भा० शां० ५६।१६)। विपन्ने नष्टे विफले जाते। शस्त्रे विपन्ने शिरसाऽस्य भूमौ (भा० सभा० (६६।८) । विपन्ने विशेषेग् प्राप्ते इति नीलकण्ठः । इष्टानिष्टविपत्तिरच (भा । शां । २५५।१०) । विपत्तिविनाशः । भवन्ति परितापिन्यो व्यवतं कर्म-बिपत्तयः (का० नी० सा० १२।१४)। उक्तोऽर्थः । गर्भविपत्तिः = गर्भप्रच्यतिः । हिमसेक विपत्तिरत्र मे नलिनी पूर्वनिदर्शनं गता (रघु० ८।४५) । हिमस्य सेकेन विपत्तिनीशो यस्याः सा हिमसेकविपत्तिः। पुत्रोत्पत्तिविपत्तिभ्यां न परं सुखदुः खयोः ( )। विपत्तिर्मृत्युः । विपद् विपदमनुबध्नाति सम्पत्सम्पदम् (काद०) । विपद् विपत्तिरापद् इत्यनर्थान्तरम् । पादस्फोटो विपा-दिका । विपद्यते क्लिइयतेऽनयेति ।

—पा (पा पाने) । उभे वा एष एते सबने विपिबति (ए॰ ब्रा॰ ३।२६)। विपिबति विशेषेण पिबति । वि पिबध्वं कुशिकाः सोम्यं मधु (ऋ०३।४३।१०)। हे कुशिकाः, यूयमेके तासु तासु वेलासु सोम्यं मधु पिबतेत्याह । श्रद्भ्यः क्षीरं व्यपिबत् (वा॰ सं॰ १६।७३) । व्यपिबत् विशेषेण करोहत्यापिबत् ।

—पिश् (पिश ग्रवयवे) । पिशुनः पिशते विपिशतीति (नि॰ ६।११।१) । स हि स्वल्पमिष पापं विपिशति विपुष्यतीत्यर्थं इति दुर्गः ।

—पू (पूज पवने) । देवानां मुखमग्ने त्वं सत्येन विपुनीहि माम् (भाव सभाव ३१।४६) । विपुनीहि विशेषेण पुनीहि । अनृतं हि मत्तो वदित । पाप्मा एनं विपुनाति (पाव ६।१।३५ सूत्रभाष्ये) । पविः शल्यो भवति यद्विपुनाति कायम् (निव १२।३०।१) । विपुनाति विदारयतीति दुर्गः । पवी रथनेमिभवति यत् विपुनाति भूमिम् (निव ४।५।१) । विपुनाति घषंति, अवदारयति, खनित ।

—पृच् (पृची सम्पर्के) । सम्पृच स्थ सं मा भद्रेण पृङ्क्त । विषृच स्थ वि मा पाष्मना पृङ्क्त (वा० सं० १६।११) । विषृङ्क्त — पृथक्कुरुत । यं (सूर्णम्) सीमकृण्वन् तमसे विपृचे (ऋ० ४।१३।३) । तमसे विषृचे तमसो- इपद्याताय, व्वान्तस्यापहननाय, तिमिरिनरासाय ।

—प्रु (प्रुङ् गतौ)। स एता विप्रुषोऽजनयत या इमाः स्कूयमानस्य विप्रवन्ते (मै॰ सं॰)। विप्रवन्ते, विप्रतिष्ठन्ते, व्युच्चरन्ति इत्यर्थः। विप्रुषः विस्फुलिङ्गाः।

— प्रुष (प्रुष प्लुष स्नेहनसेवनपूररोषु) । ग्रवपुषो विप्रुषः संयजामि (तै० ब्रा० ३।७।६।२१) ।

- प्लु (प्लुङ् गती)। यदि न स्यान्नरपतिः सम्यङ् नेता ततः प्रजा। ध्रकणंधारा जलधी विष्लवेतेह नौरिव (पञ्चत० ३।७३)। विष्लवेत विसंस्थुला चलाचला निर्मर्यादाऽऽन्दोलिता कल्लोललोला स्थादिति कवेराशयः। तस्य विष्लवते बुद्धिरेवं चेदिपतेर्यंथा (भा० सभा० ४०।१३) । विष्लदते = विषयंयं याति । विष्लवते हि खल्वपि कदिचत्पुरुषकृताद्वचनात् प्रत्ययः । (मी० शा० भा० १।१।२) । विपर्येति मिथ्या मवति । नैते वाचं विष्लुतार्थां वदन्ति (उत्तर० ४।१८)। विष्लुतार्थां विषरीतार्थां मिथ्याभूताम् । गुगानामायया-तथ्यादर्थं विप्लावयन्ति ये (शिशु० २।५६)। दूषयन्ति व्यभिवारयन्तीत्यर्थः। ग्रविप्लुत-ब्रह्मचर्यो गृहस्थाश्रममावसेत् (मनु० २।२) । ग्रखण्डितब्रह्मचर्यं इत्याह । बाष्यविष्तुतभाषिणी = बाष्यैः सगद्गदं भाषत इत्येवंशीला । ग्रश्रुणः पूर्विवस्था बाष्पम् । दग्धैकदेशा बहवो निष्टुप्ताश्च तथापरे । स्फुटिताक्षा विशीर्गाश्च विष्लुताश्च तथापरे (भा० ग्रादि० २२६।५)।। विष्लुता मयाद् विद्वताः । ततः सूतव्यसनिनं विष्लुतं मां स भागंवः । शरेगाभ्यहनत् \*\*\* (भा० उ० १८२।७) ।। विष्लुतं विद्रुतम् । ततः शरदि युक्तायां मौनकामेषु बहिषु । याचमाने खगे तोयं दिप्लुतेषु प्लवेषु च ।। विष्लुतेषु विविधगतिमत्सु । प्लवा उडुपाः । बहु चाल्पं च संक्षिप्तं विष्लुतं च मतं मम (भा० ग्राश्व० ३४।१) । विष्तुतं कीणंम् । उभाविष तु तावेव (क्षित्रयवैश्यो) ब्राह्मण्या गुप्तया सह । विष्लुतौ शूद्रवद् दण्डघी "(मनु० ८।३७७) ॥ विष्लुतौ कृतमैयुनौ ।

— बन्ध् (बन्ध बन्धने) । सिर्द्धविबन्धो विधिना विधुरेगा व्यबध्यत (राज० ८।१५६३) । विबन्धः प्रतिबन्धः । ग्रानाहस्तु विबन्धः स्यात् (ग्रमरः) । ग्रानाहो विष्मूत्रनिरोधः । सिंह इवास्तानीद् द्रुवयो विबद्धः (ग्रथर्व० ५।२०।२) । विबद्ध ग्रानद्धः ।

—बाध् (बाध् लोडने, लोडने प्रतिघातः। वि बाधिष्ट स्य रोदसी महित्वा (ऋ० ७।२३।३) । विबाधिष्ट = व्यवाधिष्ट = प्रत्यवधीत्। —बुध् (बुध ग्रवगमने)। कच्चित्काले विबुध्यसे (भा॰ सभा॰ ५।२८)। विबुध्यसे जागिष ।

च्यू (बूज् व्यक्तायां वाचि)। विद्युवन्तु यथा सत्यमेतत् (भा० वन० ७६।३३)। विद्युवन्तु व्यवतं कथयन्तु । व्यद्यवीद् वयुना मत्येभ्योऽनिर्विद्यान् (ऋ० १।१४५।५)। व्यद्यवीत् — प्राद्यवीत् प्रोक्तवान् । व्याचव्देत्यथंः। यानेव मां प्रश्नानप्राक्षीस्तानेव मे विद्यूहि (श० द्या० ११।४।१।६)। प्रतिद्यूहि, ग्राख्याहीत्याह । विद्यूत मे प्रश्निममं यथावत् (भा० सभा० ६७।५२)। विद्युत्त स्पष्टं द्यूत । प्रश्नं च न विद्यूयात् (ग्राप० ध० १।३२।१२)। विविच्य वचनं विवचनं निर्णय इति हरदत्तः। तोके वा गोषु तनये यदप्पु वि कन्दसी उवंरासु द्यते (ऋ०६।२५।४)। विद्युवते विवदेते । तस्माद्धाप्येतिह वित्यां व्याहुर्यथा वित्तमेव न इति (ऐ० द्या० ३।२८)। व्याहुः च्याचक्षते । ग्रज्ञुवन् विद्युवन् विद्यां व्याहुर्यथा वित्तमेव न इति (ऐ० द्या० ३।२८)। व्याहुः च्याचक्षते । ग्रज्ञुवन् विद्युवन् । मिथ्या वदिन्तत्थयंः। येनाविद्यवता प्रश्नं तथा कृष्णा सभां गता। उपेक्षिता''' (भा० द्योण० १६६।३२) ।। ग्रविद्युवता च्यप्रतिद्युवता । प्रश्नान् कांश्चिद् विद्युवाणं च सम्यक् (भा० ग्रादि० १।१६८)। ब्रूज् इति क्रियासामान्ये वर्तते । विद्युववाणं कुर्वाणम् । पृच्छन्तिमित्यथंः।

- मज् (मज सेवायाय्)। तं क्षुरप्रशकलीकृतं कृती पत्रिणां व्यभजदा-श्रमाद् बहिः (रघु० ११।२६) । व्यभजत् = विभज्य दत्तवान् । सन्ध्यामञ्जल-दीपिका विभजते शुद्धान्तवृद्धी जनः (विक्रम० ३।२) । विमजते = विमागेन स्थापयति । विभक्ताः सह जीवन्तो विभजेरन्युनर्यदि (मनु० ६।२१०)। विमजेरन् = रिक्थविमागं कुर्वीरन् । कुडवं कुडवं सर्वे व्यभजन्त तपस्विनः (भा० आहव० १०।३४)। वायवीयैविगण्यन्ते विभक्ताः परमागावः (याज्ञ०३। १०४)। विभक्ताः पृथक्कृताः । विभक्ता भ्रातरः विभक्तधना इत्यर्थः । विभक्त-रक्षःसम्बाधमाससादानिलात्मजः (रा० ५।५३।३७)। विभक्तरक्षःसम्बाधम् परिहतराक्षसौघम् । वपुविभक्तावयवं पुमानिति (शिशु० १।३)। विभक्ता विविक्ततया दृश्यमानाः (ग्रवयवाः)। कालं कालविभक्तीश्च (मनु० १।२४)। विभक्तयो विभागाः। कथं मृष्टानि भूतानि कथं वर्णविभक्तयः (भा० शां० १८२।३) । वर्णविभक्तयः = द्विजादिवर्णविभागाः । कशापातेन दश्यन्ते नानावणंविभक्तयः । (पञ्चत० २।४) । वर्णविभक्तयः = लोहितादिवर्ण-वैचित्रयाशि । समस्तत्र विभागः स्यात् (मनु० ६।१२०) । विभागोंऽशनिपातः । तत्त्ववित्त महाबाही गुगाकर्मविभागयोः (गीता० ३।२८) । विभागो भेदो विशेषः । विभज्य मेरुनं यदिश्यसात्कृतः (नै० १।१६) । विभज्य विभागं कृत्वा, शकलानि कृत्वेत्यर्थः ।

— अञ्ज (भञ्जो श्रामदंने) । तृष्शास्त्रोतोविभङ्गः (भतृ ० २।२६)। स्त्रोतोविसङ्गः = उत्सविरामः । प्रवाहप्रतिबन्धः । भ्रूविभङ्गकुटिलं च वीक्षि-तम् (रघु० १६।१७)। भ्रूविभङ्गः == भ्रुवोराकुञ्चनम्। वलीविभङ्गचतुरं स्तनभारविनामितम् (भा० वि० १४।२२) । वलीरूपो विभङ्गो वलीदिभङ्गः । शिलाविभङ्गेर्मृगराजशावस्तुङ्गं नगोत्सङ्गमिवारुरोह (रघु० ६।३०) । शिला-विसङ्गाः शिलामया विभङ्गाः सोपानपर्वाणि । विविधविवारविभङ्गम् (गीत० ११)। विभङ्गो विजृम्भराम्, ग्राविभीवः।

—भा (भा दीप्तौ)। सुखमिव सा विबभौ विभावरी (रा० १।२२। २४)। विबभी व्युवास, व्युष्टा। तस्य भासा सर्वमिदं विभाति (कठ० उ० २। २।१५)। दीप्यत इत्यर्थः। एकः सूर्यः सर्विमदं विभाति (भा०वन० १३४।८)। विमाति = भाषयति = भासयति । एकैवोषाः सर्वमिदं विभाति (ऋ० ६। प्रदार) । उक्तोऽर्थः । विभावरीं सर्वभूतप्रतिष्ठां गङ्गां गता ये (भा० धनु०

२६।८६)। विभावरीं प्रकाशिकाम्।

— भाष् (भाष व्यक्तायां वाचि) । तमेवान्येन कल्पेन धर्ममस्मै व्यभाषत (बुद्ध० १२।४५) । व्यभाषत व्याख्यातवान् । मामेव हि विशेषेगा विभाष्य परिगर्हसे (भा० उ० १२७।२)। विभाष्य परुषमुक्त्वा।

—िमद् (भिदिर विदारणे) । विभिन्नवर्णा गरुडाग्रजेन सूर्यस्य रथ्याः परितः स्फुरन्त्या (शिशु० ४।८४) । विभिन्नवर्णा विचित्रवर्णाः सम्भिन्नरागाः ।

—भी (जिमी भये)। विभीर्जप्यपरो मौनी वैराग्यं समुपाश्रितः (भा० शां० २७८।१५)। विभीः =विगतभीः, निर्मोकः।

- मू (भू सत्तायाम्) । ब्रह्म वा इदमग्र श्रासीदेकमेव । तदेकं सन्त व्य-भवत् (श० त्रा० १४।४।२।२३) । न व्यभवत् = न समर्थमभूत्, नालङ्कर्मीग्र-मासीत्। सन्नयतस्तु ते विभवतः (ग्राप० श्रौ० १।४।१६।१)। संनयतस्तु ये पवित्रे सायन्दोहार्थे ते एवाद्यापि कर्मणे प्रभवतः (रुद्रदत्तः)। न चत्वारि षड्भ्यो विभवन्ति (पञ्च० त्रा० १६।४।२०) । विभवन्ति पर्याप्ता भवन्ति, ग्रलंभवन्ति, तत्समा भवन्ति । इन्द्रो वृत्राय वर्ज प्राहरत् । स त्रेधा व्यभवत् (तै० सं० ६।१।३।४)। त्रिधा विभक्तोऽभूदित्याह। विभवनं नाना भवनं भवति। इष्ट-गन्धानि देवानां पुष्पागािति विभावय (भा० भ्रनु० ६८।२७)। विभावय जानीहि। उत्पन्ने बीजसद्भावं त्वङ्कुरेगा विभावयेत् (तन्त्रा० १।१।३४) । विभावयेत्, जानीयात्, अनुमिमीत । आयं रूपिमवानायं कर्मभिः स्वैविभावयेत् (मनु॰ १०।५७)। निश्चितुयादित्पर्थः। मनुः प्रजापतिज्ञोयः कामः सोमो विभा-व्यते (हरि०१।४०।५४)। विमाव्यते ज्ञायते। उवतं च न विभावयेत् (मनु० ह। ४६) । न विभावयेत् प्रमार्गैर्न प्रतिपादयेत् । विभावयेन्न चेल्लिङ्गै-

स्तत्समं दण्डमहैति (याज्ञ० २।३३) । उनतोऽर्थः । तेनैव विभावयामि (तन्त्रा० १।१४)। तेनैव साक्षिए। साध्यामीत्यर्थः । लोकान्विभावयसि हंसि जगतप्रतीपान् (भा० पु० ७। १।३८)। विभावयसि पालयसि परित्रायसे । विभाव-यामो भुवनानि सप्त (भा० पु० १०।६३।३७)। उक्तोर्थः। यथा सूर्वश्विभः स्पृष्टं सर्वं शुचि विभाव्यते (भा० आदि० ७।२३)। विभाव्यते हृश्यते ज्ञायतेऽभ्युपेयते । तव सुचरितं...नूनं प्रतनु ममेव विभाव्यते फलेन (शा० ६।११) । उक्तोऽर्थः । प्रकृतीनां च राजेन्द्र राजा दीनान् विभावयेत् (भा० स्राक्षम० ६।१३)। विभाव-येत् अनुसन्दधीतेति संस्कृतशार्मण्यकोषः । पूजयेदिति तु नीलकण्ठः । पादचार-मपि न व्यभावयत् । (रघु० ११।१०) नालक्षयदित्यर्थः । यदन्यदन्यत्र विभाव्यते भ्रमात् (रा० ७।४।३७) । विभाष्यते उत्प्रेक्ष्यते । यत्तदुक्तं महद् वावयं कर्मणा तद् विभाव्यताम् (भा० उ० १६०८६) । विभाव्यतां दश्यंताम् । न विभाव्यत्ते लघवो वित्तहीनाः पुरोऽपि निवसन्तः (पञ्चत० ४।७)। न दृश्यन्त इत्यर्थः। उपेक्ष्यन्त इति यावत् । तपसो जातं तपसो विभूतम् (ऋ० १०।१६३।१)। विभूतम् म्राविभूतम् । म्रात्मन्यदृच्छया प्राप्तं विबुभूषुरुपाददे (भा० पु० २।४। २१) । विबुभुषुः = स्याप्तुमिच्छुः । दापयेद् धनिकस्यार्थमधमगादि विभावितम् (मनु॰ ८।४७) । विभावितं लेख्यादिप्रमाग्पप्रतिपादितम् । निह्नुते लिखितं नैकमेकदेशे विभावितः (प्रत्यर्थी) (याज्ञ० २।२०) । विभावितोऽङ्गीका-रितः । विभावित कदेशेन देयं यदभियुज्यते (विक्रम० ४।१७)। विभा-वितो हब्ट एकदेशो यत्र, तेन । ग्ररण्ये निःशलाके वा मन्त्रयेदविभावितः (मनु० ७।१४७)। अविभावितोऽनुपलक्षितः। प्रासादाग्रे ह्यरण्ये वा मन्त्रयेद-विभावितः (का० नी० सा० १२।४७) । उक्तोऽर्थः । म्रहं त्वाचरितापुण्या दुः लैरेव विभाविता (बृ० इलो० सं० ४।१०७) । विभाविता प्रकटिता। इयं वा इदं सर्वं विभवन्त्येष्यति (पञ्च० ब्रा० २०।१४।२)। विभवन्ती व्यक्तुवाना, व्याप्नुवती । कथं पर्येति (सूर्यः) वसुघां भुवनानि विभावयन् (सूर्य ० १२।३) । विभावयन् = भासयन्, प्रकाशयन् । तामिन्दुसुन्दरमुखीं सुचिरं विभाव्य (मालती० १।१८)। विभाव्य हब्द्वा, निभाल्य। यशः परं जगित विभाव्य वर्तिता (भा० द्रोगा० २।१५)। विभाव्य प्रकाश्य । यस्या-ङ्घ्रिपद्मं परिचर्य विश्वविभावनायत्तगुणाभिपत्तेः (भा० पु० ४।६।२०)। विमावना परिपालनम् । पिक्चमां तु समासीनः सम्यगृक्षविभावनात् (मनु॰ २।१०१) । विभावनं दर्शनम् । सा विभूतिरनुभावसम्पदां भूयसी तव (शिशु॰ १४।५)। विभूतिर्महिमा। ग्रघोपघातं मघवा विभूत्यं भवोद्भवाराधनमादि-देश (कि॰ ११।८०)। विभूत्ये समृद्ध्ये, योगक्षेमाय। ग्रहो राजाधिराज-

मन्त्रिणो विभूतिः (मुद्रा० ३) । विभूतिरैश्वयंम् । विभूतयस्तदीयानां पर्यस्ता यशसामिव (रघु० ४।१६)। विभूतयः सम्पदः। यद् यद् विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा (गीता १०१४१) । विमूतिस्तेजः । श्रिश्मादयोऽष्टी विभूतयः । विभूतिदिब्यप्रभावः । एतां विभूति योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः (गीता १०।७)। विभूतिर्विस्तारः। व्याप्तिः। क्षेत्रज्ञ एता मनसो विभूती जीवस्य मायारचितस्य नित्याः (भा० पु० प्रा११।१२)। विभूती= विभूतय = प्रवृत्तयः । ग्रपूर्वोऽन्यत्र दुलंभोऽर्थः । नाविभाव्यां गिरं सृजेद् (भाव शां० ६३।१०) । भ्रविभाव्यामचिन्त्यार्थाम् । त्वरमागोऽभिनिर्यातु विप्रेभ्योर्थ-विभावकः (भा० वन ६ ३३।८४)। विष्रेभ्योऽथं विभाविषयामि प्रदास्यामीति ग्नर्थविमावकः । श्रथं विभावक इति तु पाणिनीयाः । चित्रः प्रकेतो ग्रजनिष्ट विभ्वा (ऋ० १।११३।१)। विभ्वा विभूततमम् (नि० २।१६।१)। विस्तीणं-

तमम् इति दुगः।

- अम् (अमु चलने, अमु अनवस्थाने)। ववचिदुद्भमते योगात् वव चिद्विभ्रमते बलात् (रा० ३।६०।३६) । विबभ्राम मतिस्तात विनया-१।२५।२६) । मितरनयाऽऽहताऽनीत्या ताडिता दनयाऽऽहता (हरि० विनयाद विबम्राम चचालेत्याह । स चेद्राजन्यनेकाग्री राज्यविभ्रमश-ङ्कया (रा० २।२३।२७) । राज्यचलनशङ्कया, राज्यभ्रंशमयेन । दण्डस्य विभ्रमात् । भ्रन्यथा प्रवर्तनात् । निवृत्तसर्वेन्द्रियवृत्तिविभ्रमः (भा॰ पु॰ १।६।३१) । विभ्रमोऽनवस्थानम्, चाञ्चल्यम् । चित्तवृत्त्यनवस्थानं शृङ्गाराद् विम्नमो भवेत् । विभ्रमस्त्वरयाऽकाले भूषास्थानविपर्ययः । तथा च कुमारे (१।४) प्रयोगः -- यश्चाप्सरोविश्रममण्डनानां सम्पादयित्रीं (धातुमतां) शिखरैंबिमति ! नवप्रग्रयविभ्रमाकुलितमालती दृष्ट्यः (मालती० ६।३८) । विश्रमो विलासः । तरङ्गस्य बिर्भात विश्रमम् (नै० १५।२५)। विश्रमः शोभा । योऽधर्मे धर्मविश्रमः (भा० पु० ४।१६।१२)। विश्रमो श्रान्तिरन्यथा ग्रहः। क्रिमिव्यतिकरविश्रमप्रचण्डः (महावीर० ६।२६)। विश्रमः क्षोभः। दीर्घमायुः स मे प्रादात्ततो मां विभ्रमोऽस्पृशत् (रा० ३।७१।६)। विभ्रमो दर्पः।

- मद (मदी हर्षे) । तद व्यमाद्यत् (ऐ० ब्रा० २।२२) । विर्नानार्थे । विविधं व्याकुलमसूत्। विमत्तमिव हि तौ तया निरकुक्ताम् (ऐ० ब्रा० २। २२) । उक्तोऽर्थः ।

—मन् (मन ज्ञाने मनु अवबोधने)। दिष्ट्या न विमति काञ्चिद् भजित्वा तु पराजितः (भा० शल्य० ६४।२७) । विमर्तिविपरीता मितः। त्वया नाम मुनिविमान्यः (ज्ञा० ५।२०) । विमानियतुमवधीरियतुं योग्यः। स्त्रीभिविमानितानां कापुरुषाणां विवर्धते मदनः (मृच्छ० ८।६)। विमानि-तानामवहेलितानाम्। श्राक्रोशनिवमानाभ्यां नाबुधान्बोधयेद् बुधः (भा० शां० २६६।२५)। विमानस्तिरस्कारः। विमानना सुभ्रु कुतः पितुर्गृहे (कु० ४। ४३)।

—मा (माङ् माने) । वीमां मात्रां मिमीमहे (ग्रथवं० १८१२।४१) । विभिमीमहे विशेषेण मानं कुमंः । विशिष्टगुरायोगः इमशानमानस्योच्यत इति सायणः । शको विभिमीते ग्रध्वनः (ग्रथवं० ४।११।२) । उक्तोऽथंः । सद्यो जातो व्यमिमीत यज्ञम् (ऋ०१०।११०।१९) । व्यमिमीत — निरिममीत । स सर्वासां विमानानि देवतानां चकार ह (हरि०१।३।४८) । विमानोऽस्त्री देवयाने सप्तभूमौ च सद्मिन । इमां विमानेन सभां विश्वन्तीं ययावनङ्गैरथ राजराजिः (नै०१०।१०७)। विमानः कर्गोरथः ।

—िम (डुमिञ् प्रक्षेपणे) । तस्मान्मन्थिनः पुरोरुचा विमितं विमिनुतः (श॰ ब्रा॰ ५।४।४।२१) । विमिनुतः — उत्तभ्नीतः । विमितं छन्नम् ।

—मुच् (मुच्लृ मोक्षणे)। समाविशति संसृष्टस्तदा मूर्ति विमुञ्चिति (मनु० १।५६)। विमुञ्चिति परिगृह्णाति । प्रतिमुञ्चत्यर्थे विमुञ्चतेः प्रयोगः। विमोक्ष्यन्ति विषं कृद्धाः कौरवेयेषु भारत (भा० वन० ६।३)। विषं शस्त्रं विमोक्ष्यन्ति प्रहरिष्यन्तीत्याह। वाजिनः स्यन्दने भानोविमुक्तप्रग्रहा इव (भट्टि० ७।५०)। विमुक्तप्रग्रहाः शिथिलोक्नताभोषवः। ततो विमुक्तवा सशरं शरासनम् (रा० ६।१११।१२४)। विमुक्तवा = विमुच्य = विजयं कृत्वा। विमुच्य वासांसि गुष्टिण साम्प्रतम् (ऋतु० १।७)। विमुच्य = संन्यस्य, परित्यज्य, श्रवतायं। वनु मां कामवधे विमुञ्चता (कु० ४।३१)। विमुञ्चता परिहरता, मां कामव्यव्यव्यन्ता।

—मृद् (मृद क्षोदे)। विमर्द सुरिभवं कुलाविलका खल्वहम् (माल० ३)। विमर्दः सङ्घर्षः। कस्तूरिका मृगविमर्दसुगिन्घरेति (शिशु० ४।६१)। कुतूहल-विमर्दकारिणा परिश्रमेण (मृच्छ० १)। विमर्दः प्रध्वंसः। विमर्दक्षमा भूमिमवतरामः (उत्तर० ५)। विमर्दः सम्परायो युद्धस्। पुरा जनस्थान-विमर्दशङ्की सन्धाय लङ्काधिपतिः प्रतस्थे। जनस्थानविमर्दो जनस्थानोत्सादः।

— मृश् (मृश आमर्शने, आमर्शनं स्पर्शः) । विषदोषभयादन्नं विमृशेत् किपकुनकुटैः (शुक्तः १।३२६)। विमृशेत् परीक्षेतः । तदत्रभवानिमं मां च शास्त्रं प्रयोगे च विमृशतु (मालः १) । उक्तोऽर्थः । वि रोहितो अमृशद् विश्व-रूपम् (अथर्वः १३।१।८) । व्यमृशत् = समस्पृशत् । वयं सोम व्रते तव मनस्त-नूषु विश्वतः प्रजावन्तो अशीमहीति मुखं विमृष्टे (आपः श्रौः ६।१६।१२) । विमृष्टि विमृशित = स्पृशित । रामप्रवासे व्यमृशन्त दोषं जनापवादं सनरेन्द्रमृत्युम् (भट्टि० ३।७) । न व्यमृशत् नालोचितःती (कंकेयी) । कार्यस्य न
विमर्शं च गन्तुमहंसि कौशिक (रा०१।१८।५६) । विमर्शः संशयः (कतकः) ।
कुवंन्बुद्धचा विमर्शम् (मुद्रा० ४।३) । विमर्शो विचारिःचन्तनं विवेचनम् ।
कुवंन्बुद्धचा विमर्शम् (मुद्रा० ४।३) । विमर्शो विचारिःचन्तनं विवेचनम् ।
प्रविद्वदिषकारित्वात्प्रायिःचत्तं विमर्शनम् (भा० पु० ६।१।११) । वृग्तते हि
प्रविद्वदिषकारित्वात्प्रायिःचत्तं विमर्शनम् (भा० पु० ६।१।११) । विमृश्यकारी
विमृश्यकारिणं गुगालुब्धाः स्वयमेव सम्पदः (कि० २।३०) । विमृश्यकारी
समीक्ष्यकारी । इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया । विमृश्यतदशेषेगा
(गीता० १८।६३) ॥ विमृश्य = सुविचिन्त्य = सम्प्रधार्य ।

—मे (मेङ् प्रिशादाने प्रशादानं विनिमयः प्रत्यपंणं च)। रसा रसैर्महतो हीनतो वा विमातव्याः (व० घ० शा० २।३७)। विनिमयाः परिवर्तनीया इत्ययंः।

— मोक्ष् (मोक्ष ग्रसने चुरादिः) । सा त्वं सर्वविमोक्षाय तत्त्वमाख्याहि पृच्छतः (भा० उ० १६०।१६) । विमोक्षोऽपवर्गः, कंवल्यम्, संसारमोक्ष इति वा । वसूनां च विमोक्षस्य (रा० २।२३।३८) । विमोक्ष उत्सर्गः । वसूनां विस्तानाम् ।

—यत् (यती प्रयत्ने) । त्रीगिच्छन्दांसि कवयो वियेतिरे (ग्रथवं० १८। १।१७)। वियेतिरे यत्नेन फृतवन्तः । कवयः पूर्वे ज्ञानिनो महर्षयो देवा वा । त्रिवृतमेव यज्ञमुखे वियातयित (तै० सं० ५।१।१।३)। ग्रानुपूर्व्या न्यस्य-तास् । तदात्मना प्रज्ञया पिशाचा वियातयन्ताम् (ग्रथवं० ५।२८।६)। तीत्याह । तदात्मना प्रज्ञया पिशाचा वियातयन्ताम् (ग्रथवं० ५।२८।६)। वियातयन्ताम् निष्कुवंताम्, प्रायदिचत्तेन शुन्धन्तु । तं यमः पापकर्माणं वियातयित दुष्कृतम् (भा० ग्रादि० ७४।३२)। वियातयित विशेषेण पीडयित ।

—यम् (यम उपरमे) । यथायथा पतयन्तो वियेभिर् एवँव तस्थुः सवितः सवाय ते (ऋ० ४।४४।४) । मा त्वा केचिद् वियमन् (अथवं० ७।१२१।१) । मा वियमन् मा विशेषेण यंसिषुः । वि सक्यानि नरो यमुः (ऋ० ४।६१। मा वियमः =वियुवन्ति विप्रकृष्टानि कुवंते । वि रोहिता पुरुमीळ्हाय येमतुः ३) । वियमः =वियुवन्ति विप्रकृष्टानि कुवंते । यस्मभ्यं शमं बहुलं वि यन्त (ऋ० ४।६१।६) । वियमतुस्त्वरितं विकमेते । अस्मभ्यं शमं बहुलं वि यन्त (ऋ० ६।४१।४) । वियन्त =वितरत =विशाणयत । अस्मभ्यं तानि मस्तो (ऋ० ६।४१।४) । वियन्ते इवेदः । यत्संयमो न वियमो वियमो यन्न वियन्त (ऋ० १।६४।१२) । उक्तोऽर्थः । यत्संयमो न वियमो वियमो यन्न संयमः (अथवं० ४।३।७) । वियमो विरुद्धयमनम्, अन्यथाभावः । वियच्छन्दः संयमः (अथवं० ४।३।७) । विशेषेण यच्छन्ति गच्छन्ति व्यापारायेतस्ततो जना यत्रेति वियद् विनमिति महीधरः ।

—या (या प्राप्णो, प्राप्णामह गतिः)। इदं विश्वं भुवनं वि याति

(ग्रयवं ० ३।३१।५)। इदं विश्वं भुवनं पृथिव्यन्तरिक्षादिरूपं विगतं विश्लिष्टं मबतीत्याह । वीन्द्र यासि दिव्यानि रोचना (ऋ०१०।३२।२)। वियासि व्याप्नोषि । वि याथन विननः पृथिव्या व्याशाः पर्वतानाम् (ऋ० १।३६।३)। वियाथन = वियाथ = मध्येन याथ । वि भिन्दुना नासत्या रथेन वि पर्वतौ ग्रजरयू ग्रयातम् (ऋ० १।११६।२०) । उक्तचर एवार्थः । तुविग्रेभिः सत्त्वभि-र्याति वि क्रयः (ऋ० १।१४०।६) । वियाति द्विधा विमजते । ग्रास्फोटया-ञ्चक्रुरभिप्ररोद् रेजुर्ननन्दुविययुः समीयुः (भट्टि० १३।२८)। विययुर्वियुक्ता ग्रभूवन्, व्यपेयुः । यस्मिन्मनो दगपि नो न वियाति लग्नम् (भा० पू० ४।२। १६)। न वियाति न व्यपवर्तते। घृषिशसी वैयात्ये (पा० ७।२।१६)। वियातो घृष्टः । विशस्त इत्यनयन्तिरम् ।

—यु (यु मिश्रणामिश्रणयोः)। वि कोशं मध्यमं युव (ऋ० ६।१०८। ह)। वियुव = वियुहि = विसिनु = उद्घाटय। न म इन्द्रेगा संख्यं वि योषत् (ऋ० २।१८।८) । इहैव स्तं मा वि योष्टम् (ऋ० १०।८४।४२) । मा वियोग्टं वियुक्ती मा सम मूतम् । न स राया शशमानो वि योषत् (ऋ० ४।२।६)। उक्तोऽर्थः । ग्रधा स वीरैर्दशिभिवि यूयाः (ऋ० ७।१०४।१५) । वियूषाः = वियू यात् । पुरुषव्यत्ययः । वियुत्तो विपृक्तो वियुक्तो भूयादित्यर्थः । इहेह वत्सैवियुता यदासन् (ऋ० ५।३०।१०) । वियुता विप्रयुक्ताः । न वयं रायस्पोषेगा वियोषम (वा॰ सं॰ ४।२२)। ग्रसकु दुक्तचरोऽर्थः। लोके यौतिरुदात्तः, तेन मा विया-विक्मिति स्यात्। अशेर्वैवियुतं दोर्वरशेर्वः संयुतं गुणैः (वृ० श्लो० सं० ५।१२८)। वियुतं वियुक्तम् ।

—युज् (युजिर् योगे) । येषां चतुर्थं वियुनिकत वाचम् (ग्रथर्व o = 181३) । वियुनिकत = पृथक्करोति विसंहितां करोति । सोहमेनं तव प्रीत्या तपःसिद्धमिप ध्रुवम् । वियुन्जिम देहाद् देवेन्द्र (भा० वन० १४२।२६) । वियोजयामीत्यर्थः । नूनं भूतानि भगवान् युनिक्त च (भा० पु० १०। ६२।४२)। उक्तोऽर्थः । मदमान-समुद्धतं नृपं न वियुङ्कते नियमेन मूढता (कि॰ २।४६) । वियुङ्कते रहयति । कोऽद्यैव मया वियुज्यतां तवासुहृत्प्राग्यशःसुहृज्जनैः (रा० २।२३।४१)। वियुज्यतां वियुक्तः क्रियताम् । येन येन वियुज्यन्ते प्रजा स्निग्धेन बन्धुना । स स पापादते तासां दुष्यन्त इति घुष्यताम् (शा० ६।२३)। प्राणैनं वियोजयति (पञ्चत०१) । प्रार्णेर्जीवितेन वियुक्तं न करोति । पुरो वियुक्ते मिथुने कृपावती (कु० ५।२६)। संयुक्तांश्च वियुक्तांश्च सर्वोपायान् मुजेद बुधः (मनु० ७।२१४) । वियुक्तान् व्यस्तान् । संयुक्तान् समस्तान् । समं प्रयुक्तान् । श्रजानता मया सैव पत्रै: शाखा वियोजिता (मृच्छ० ४।१३)।

-रक्ष (रक्ष पालने)। राजा राष्ट्रं वि रक्षति (ग्रथर्व० ११।४।१७)।

विशेषेग रक्षतीत्वर्थः । अन्योन्यं समुपाश्चित्य विरक्षन्ति रगाजिरे (भा० ७। ४४१०) । उक्तोऽर्थः ।

—रच् (रच प्रतियत्ने) । नावं विरचयेरायां तरणाय गुणैर्युताम् । विरचयेः — निर्माहि । मालाकार व्यर्चि भवता या तरोरस्य पुष्टिः (भामिनी ० १।३०) । व्यरचि प्रकारि । क्षितिविरचित्राय्यं कौतुकागारमागात् (कु० ७।६४) । विरचिता संविह्ति।ऽऽस्तीर्णा (श्रय्या) । इति विरचित वाग्मिर्वन्दि-पुत्रैः (रघु० १।७४) । विरचितवाग्मिः सङ्ग्रथितवचनैः । मद-गोत्राङ्कं विरचितपदं गेयमुद्गातुकामा (मेघ० ८८) । उवतोऽर्थः । तारावली-विरचनैव्यंहचन्निवाशाः (शिशु० ५।२१) । विरचनं क्रमेरा न्यासः । ताराः

श्रुबमुक्ताः ।

—रञ्जू (रञ्ज रागे) । चकोरस्य विरज्येते नयने विषदर्शनात् (का०नी० सा० ७।१२) । विरज्येते निसर्गजं स्ववणं हारयत इत्याह । कोकिलस्याक्षिणी विरज्येते (कौ० ग्र० १।२०।१७)। केशा ग्रपि विरज्यन्ते निःस्नेहाः किं न सेवकाः (पञ्चत० १।८२)। विरज्यन्ते विगतरागा भवन्ति, स्वं वर्णं जहति. सितिमानमापद्यन्ते । पक्षान्तरे त्यक्तानुरागा जायन्ते रूक्षा भवन्तीत्यर्थः । चिरानुरक्तोपि विरज्यते जनः (मृच्छ० १।४)। विरज्यते विरक्तो भवति। श्रीनिष्कृष्यति लङ्कायां विरज्यन्ति समृद्धयः (भट्टि० १८।२२)। विरज्यन्ति =ग्रपयान्ति । श्रीपचारिकः प्रयोगः । तदार्तवं प्रशंसन्ति यद्वासो न विरञ्ज-येत् (सुश्रुते १।३१५।१०) । न विरञ्जयेत् = नाङ्कितं कुर्यात् । न कलङ्कितं विद्यात्। रक्ताइ वृत्ति समीहेत विरक्तस्य विवर्जयेत् (का० नी० सा० ४। ४६)। विरक्त उदासीनः। सैवामृतलता रक्ता विरक्ता विषवल्लरी (कथा० ३३। १६५) । विरक्ता निष्प्रग्रया । विरक्तसन्ध्याकपिशं पुरस्तात् (रघू० १३।६४) । विरक्ता विशेषेण रक्ता लोहिता। विरक्तः प्रव्रजेद धीमान् संरक्तस्तु गृहे वसेत् (नारद॰) । विरक्तोऽनासक्तः । यां चिन्तयामि सततं मिय सा विरक्ता (भर्तृ ०) । विरागकारणेषु परिहृतेषु (मुद्रा० १) । विरागोऽनुरागाभावः, निष्प्ररायता ।

-रद् (रद विलेखने) । तं गृहीत्वा नखैस्तीक्ष्णैविरराद समन्ततः (रा॰ (३।५१।३३) । विरराद विलिलेख ।

—रम् (रमु क्रीडायाम्) । पावकश्च तदा दावं दग्ध्या समृगपक्षिरणम् । ग्रहानि पञ्च चैकं च विरराम सुतिपितः (भा० ग्रादि० २३४।१४) । विरराम उपारराम । दहनकर्माणे निववृते । विरमेत् पक्षिर्णो रात्रिम् (मनु० ४।६७) । ग्रध्ययनादिति शेषः । ग्रध्ययनविरामं कुर्यादित्यर्थः । प्रारभ्य विध्नविहता

विरमन्ति मध्याः (भतृं ० नीति० )। विरमन्ति कार्यविच्छेदं कुर्वन्तीत्याह ।
न स्थिरकर्मा विरराम कर्मणः (रघु ० ६।२२) कर्मप्रबन्धोऽस्याप्रतिबद्धो बसूवेत्ययंः । ग्रविदितगतयामा रात्रिरेव व्यरंसीत् (उत्तर०१।२७)। रात्रिरवसानमयासीत् । हा हन्त रजनीं तदानीं कथाप्रकारैबंहुभिर्महात्मा विरामयामास
नरेन्द्रसूनुः (रा० ७।६६।१७)। ग्रवसानं निनाय । गमयामासेत्ययंः । किमिति
चित्तं विरमति नाद्यापि विषयेभ्यः (भामिनी० ४।२५)। न विरमति = न व्यपवर्तते । एतावदुक्त्वा विरते मृगेन्द्रे (रघु० २।५१)। उक्त्वा विरते = उपसंहतवचित । उपारमत पाण्डूनां विरता हि वर्ष्टिनी (भा० द्रोग्ए० १६४,३०)।
विरता श्रान्ता । प्रवृत्तस्य।विरामे भवन्ती शासितव्या (भाष्ये)। ग्रविरामोऽविच्छेदः । सुधां विना न प्रययुर्विरामम् (भर्तृ ० २।६०)। विरामो व्यापृतिविच्छेदः, प्रवृत्तिभङ्गः । ग्रारामः कल्यवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् (रामरक्षा इलो० १६)। विरामो विरामस्थानम् । वर्णानामपि मूर्छनान्तर्गतं तारं
विरामे मृदुम् (मृच्छ० ३।१)। विरामेऽवसाने । ग्रारत्यवरितिवरतय उपराम
हत्यमरे पर्यायपरिपाठः ।

—राज् (राजृ दीप्ती) । यथाहमेषां वीराणां विराजानि धनस्य च (ग्रथवं० १।२६।६) । वेदे राजितरैश्वर्यकर्मा । नियन्ता भवानीत्यर्थः । एषा भागीरथी...वातेरिता पताकेव विराजित नभस्थले (रा० २।६७।१६) । विराजित शोभते । शाखिनोऽन्ये विराजित खण्डधन्ते चन्दनद्रुमाः (भामिनी०१।८८) । मृदुकुञ्चितदीर्घेण कुसुमोत्करधारिणा । केशहस्तेन ललना जगामाथ विराजिती (भा० वन० ४६।६) । विराजिती चिराजिती चुम्भमाना चिराजिती (भा० वन० ४६।६) । विराजिती चिराजिती चुम्भमाना चिराजिती (राठ २।३६।१८) ॥ इयराजयत च्य्रशोभयत् ।

—राष् (राध साध संसिद्धी)। सं श्रुतेन गमेमिह मा श्रुतेन वि राधिषि (ग्रथवं० १।१।४)। श्रुतेन वियुक्तो मा भूवम् । मा प्रजया प्रतिगृह्य वि राधिषि (ग्रथवं० ३।२६।५)। तेनाहं सत्येन मा विराधिषि ब्रह्मणा (छां० उप० ३। ११।२)। उक्तोऽर्थः। कियासमिभहारेण विराध्यन्तं क्षमेत कः (शिशु० २। ४३)। विराध्यन्तं द्रह्मन्तम्, ग्रयकुवंन्तम्। न हि तद्विधानां जनप्रवादसम्पादनाभिराध्या गुणविभूतिः (ग्रवदा० श्रेष्ठि० जा०)। ग्रिमराध्या साध्या।

—रिच् (रिचिर् विरेचने) । ग्रतिश्चिदस्य महिमा वि रैचि (ऋ० ४।१६। १) । विरेचि व्यतिरिक्तोऽभूत् । ज्यायानभूवित्यर्थः । यः सोमं पीत्वा छर्दयेत विरिच्येत वा (लाट्या० श्री० ८।१०।६) । विरिच्येत संजातिवरेकः स्यात् । वान्तो विरिक्तः (मनु० १।१४४) । उक्तोऽर्थः ।

— रु (रु शब्दे) । ननु सहचरीं दूरे मत्वा विरोषि समुत्सुकः (विक्रमण् ४।२०)। विरोषि वाश्यसे । कूजिस । क्रन्दिस । न स विरोति न चापि स शोभते (पञ्चत० १।७४)। विरोति, शिङ्क्ते, क्वर्णित, रणित । जीणंत्वाद् गृहस्य विरोति कपाटम् (मृच्छ० ३)। विरोति सङ्क्रीडित । एते त एव गिरयो विरुवन्मयूराः (उत्तर० २।२३)। विरुवन्तो विरावं कुर्वन्तः कूजन्तो मयूरा यत्र ते । गायनैश्च विराविण्यो वादनैश्च तथा परैः (रा० १।१८।१६)। विराविण्यः (रथ्याः) प्रतिश्रुत्वत्यः, प्रतिष्वनिताः । परभृतविष्तं कलं यथा प्रतिवचनीकृत-मेभिरीदशम् (शा० ४।६)। परभृतविष्तं कोकिलकूजितम् ।

— हच् (हच दीप्ताविभागीती च)। ग्रग्ने बृहद् वि रोचसे त्वं घृतिभिराहुतः (ऋ० २।७।४)। विरोचसे दीप्यसे, सिमद्धो भवसि। संसृष्टं ब्रह्मणा क्षत्रं भूय एव व्यरोचत (भा० वन० २६।४)। उक्तोऽर्थः। तत्रस्थैरथ तैर्वाणंभादि-पुत्रो व्यरोचत (भा० कर्णं० २४।१७)। ग्रलातचक्रवच्चेव व्यरोचत महीं गतः (भा० द्रोगा० ११५।४८)। प्रत्यभादित्यर्थः। यो ब्राह्मणो विद्यामनूच्य न विरोचते (तै० सं० २।१।२।८)। न विरोचते लोकस्याचितो न भवति, यशस्वी न सञ्जायते। यया विद्या न विरोचते (ग्राप० घ० २।२।५।१५)। ग्रनन्तरोदीरित एवार्थः। दीप्तिनिर्जितविरोचनादयं गां विरोचनसुताद-भीप्सतः स्वपंतः (श्वाणु० १४।७४)। विरोचनः सूर्यः। स्वपंतिरिन्दः।

— रुज् (रुजो भङ्गे) । इदं हिरण्यमाण्डं व्यरुजन् (श० ब्रा० ११।१। ६।२) । व्यरुजन् ग्रभञ्जन् । विरिह विशेषकृत्न । श्रारुजन् विरुजन् पार्थो ज्यां विकर्षंदच पाणिना (भा० द्रोण्० १२७।३१) । विरिह विशेषकृत्न । विरुजन् विध्यन् । विरुग्णोदग्रधाराग्रः कुलिशो मम वक्षसि (भट्टि० ४।२४) । विरुग्णानि श्रवसन्नानि कृण्ठितानि उदग्राणि महान्ति धाराग्राणि यस्य सः ।

—हद् (हिंदर् प्रश्नुविमोचने) । श्रकालज्ञासि सैरन्धि हौलूषीव विरोदिषि (भा० वि०१६।४३) । गद्यपद्यमयी राजस्तुतिविहदमुच्यते (सा० द०५७०) । तस्येदमुदाहरणम् — नदन्ति मददन्तिनः परिलसन्ति वाजित्रजाः । पठन्ति विह-दावलीमहितमन्दिरे वन्दिनः (रसगं०) ।।

—रुध् (रुधिर् म्रावरणे)। घ्राणं करेगा विष्णाद्धि (ऋतु०६।२६)।
नासां पिनद्धीत्याह । न च तेऽहं विष्ण्यामि कस्मान्मां हतवानिस (गोरेसियोसं० रा० ४।१६।१६)। विष्ण्यामि विरोधमाचरामि, शब्ये, भ्ररातीये।
एको दोषो विदेशस्य स्वजातियंद् विष्ण्यते (पञ्चत०४।११६)। विष्ण्यते
कलहायते । मृत्युर्घुवस्ते मया (रा०३।४४।३१)। मया विष्ण्य मिय
प्रतीपमाचर्य। जानीयादागमान्सर्वान् ग्राह्यं च न विरोधयेत्। न विरोधयेत्,

न प्रतिब्रूयात् नापवदेत्, न खण्डयेत् । निहन्ताहं विरुद्धानां रक्षिता नमतां पुनः (कथा० ४६।१५८) । विरुद्धानां प्रतिपक्षाणां प्रतिपन्थिनाम्, पर्यवस्थातृणाम् । परविरुद्धेषु नोत्सहन्ते महाशयाः (कथा० १७।१४६) । परै रुद्धेष्वाकान्तेषु प्रभियातेषु न पराक्रमन्ते उदाराशया इत्याह । स्वगं निवासे राजेन्द्र विरुद्धं चापि नश्यित (भा० स्वर्गा० १।११) । विरुद्धं विरोधो वैरम् ।

— रुह् (रुह बीजजन्मिन)। वि चारुहन्वीरुधः (ऋ० १०।४०।६)। व्यरुहन् = व्यरोहन् = ग्रङ्कुरिता ग्रमवन्, उदभवन् । व्यस्यामीषधयो रोहन्ति (तै० सं० ३।४।३।३)। उक्तोऽर्थः । ब्रह्मलोकं व्यरोहत (रा० ३।४।४१)। व्यरोहत = ग्रारोहत् । शशाप पुत्रं गान्धारे राज्याच्चापि व्यरोपयत् (भा० उ० १४६।१०)। व्यरोपयत् = निरवासयत् । विरोप्यन्तां गुल्मिनः (रा० ७। ५४।११)। निमीयन्तामित्यर्थः । त्रग्विरोपणं तैलम् (शा० ४।१३)। क्षत-संरोहग्करिमत्यर्थः ।

— लक्ष् (लक्ष दर्शनाङ्कनयोः, शम लक्ष ग्रालोचने)। गोत्रेषु स्वलित स्तदा भवति च व्रीडाविलक्षश्चिरम् (शा० ६।४)। व्रीडाविलक्षो ह्रीमूढः। विलक्षो विस्मयान्वित इत्यमरः। निष्प्रतिपत्तिरित्यथं इति स्वामी। विलक्षिता-स्ततश्चक्षुर्हीहाकारांश्च सर्वशः (भा० ग्रादि० १८८।२२)। विषमं लक्षितं दृष्टिर्येषां ते, लक्ष्येग् विनाकृता वेति नीलकण्ठः। हेतुशून्या त्वास्या विलक्षग्म् (ग्रमरः)। ग्रत्र महेश्वरो भागुरिमुद्धरति—विलक्षणं मतं स्थानं यद् भवेन्निष्प्र-योजनम्।

— लग् (लगे सङ्गे) विलग्नमध्या सुश्रोणिः सुभ्रूः सर्वगुणान्विता (भा० ग्रादि० १६६।६)। विलग्नमध्या शातो दरी, कृशमध्या, संलीनकृक्षिः। वेदिविलग्नमध्या (कृ० १।३६)। सुदक्षिणा वेदिविलग्नमध्या (भा० वि० ३७।१)। उक्तोऽर्थः। ग्रन्तरेणापि विमुपसर्गं केवलो लग्नशब्दः कृशार्थको दृष्टः—तं (महावीरं) प्रादेशमात्रं पृथुबुध्नं मध्ये लग्नं करोति (बौ० श्रौ० ६।३)। इत्यत्र यथा रथकारशरीरे पादो विलग्नः (पञ्चत०)। संलग्नः, समासक्तः। तथा सह त्यदर्थे कलहायतो ममेयती वेला विलग्ना (पञ्चत०)। विलग्ना व्यतीता। ग्रत्रार्थेऽन्यत्र विरलः प्रयोगः।

—लङ्घ् (लिघ गतौ) । इति कर्गोत्पलं प्रायस्तव दृष्ट्या विलङ्घ्यते (का० ग्रा० २।२२४) । विलङ्घ्यते = ग्रतिशय्यते । विलङ्घिताधोरगातीय-यत्ना सेनागजेन्द्राः (रघु० ४।४८) । व्यर्थीकृतहस्तिप्रयासाः । गन्तुं प्रवृत्ते समयं विलङ्घ्य (कु० ३।४) । विलङ्घ्प = ग्रतिहाय, उपेक्ष्य ।

— लस्ज् (स्रोलस्जो बीडायाम्) । यत्रांशुकाक्षेपविलज्जितानाम् (कु० १। १४) । विरिह विशेषकुन्त ।

—लप् (लप व्यक्तायां वाचि) । विललाप स बाष्पगद्गदं सहजामप्यपहाय घीरताम् (रघु० ६।४३) । दिललाप पर्यदेव्यत । विललाप विकीर्णमूघंजा (कु० ४।४) । उक्तोऽथंः । तामिह वृथा कि विलपामि (गीत० ३) । सक्रत्दन-मिन्य्याहरामि । प्रत्रार्थेऽन्यत्र मुघा मृग्यः प्रयोगः । परिदेवनमात्रे विलपिः प्रसिद्यत्यकर्मकः । प्रयं तु कविरिति निरङ्कुशः । यातुधानान् विलापय (प्रथवं० १।७।२) । विलापं परिदेवनं कारयेत्याह । उतेव मत्तो विलपन्नपायति (प्रथवं० ६।२०।१) । विलपन् विविधं लपन् । प्रलपन्तित्यर्थः । एवं तेषां विलपतां विप्राणां विविधा गिरः (भा० ग्रादि० १८६।१६) । विलपतां व्याहरताम् । विना नार्थः । तदर्थस्य विविधा इत्यनेनेवोक्तत्वात् । विलेपुः कोकिलाः मधुराणि विचित्राणि (हरि० ६३६६) । विलपनिवनोदोष्यमुलभः (उत्तर० ३।३०) । विलपनं विलापः परिदेवना ।

—लभ् (डुलभष् प्राप्तौ)। उत्तरवेदौ वा निधाय विलाभम्... (का० श्रौ० १०। । विलाभं विलभ्य पृथग् गृहीत्वा। विलभतेणंमुल्। पौरपुरन्धीणां विलब्धनयनोत्सवः... प्राविशद्राजमन्दिरम् (कथा० ५५।१००)।
विलब्धो दत्तो नेत्रानन्दो येन सः। विलब्ध इव चक्राह्वं स्तस्य तीर्णानिशंस्तदा।
भेजे शतगुणीभावं करुणाक्रन्दित्वविनः (कथा० ८७।१६)।। ग्रहमत्र प्रभुपूर्यं करदाश्च कुटुम्बिनः। विक्रमादित्यदेवेन विलब्धाः शासनेन मे (कथा०
१२४।७७)।। विलब्धाः समिपताः। मन्निध्नाः कृता इत्यिमसन्धिः। विलम्भस्त्वितिसर्जनम् (ग्रमरः)। ग्रितिसर्जनम् = दानम्, त्यागः। विरन्न विपर्यये। विलिब्धस्तेन दीन्नारकोटिषण्णवितेः क्रमात् (राज०७।१६३)। विलब्धिविशिष्टो
लाभः।

—लम्ब् (ग्रिंब रिव लिंब शब्दे, लिंब ग्रवस्नं सने च)। सक् कृतापराधस्य तत्रैव विलम्बतः (भा० शां० १३६।२४)। विलम्बतः विलम्बमानस्य = ग्रवित्रद्धमानस्य। तां प्राङ्मुखीं तत्र निवेश्य तन्वीं क्षणं व्यलम्बन्त पुरो निवण्णाः (कु० ७।१३)। ग्रवातिष्ठन्त, प्रसरं व्यरमयन् । इति यावत्स नृपति-विचिकित्सन् विलम्बते (कथा० ४५।१०३)। नाध्यवस्यतीत्याह । कि विलव्यते त्वितितं तं प्रवेशय (उत्तर० १)। कि चिरायस इत्यर्थः। वी । वा ग्रन्त-यते त्विति तं प्रवेशय (उत्तर० १)। कि चिरायस इत्यर्थः। वी । वा ग्रन्त-रात्मा पक्षो लम्बते (पञ्च० ब्रा० १४।६।२०)। विलम्बते संश्रयते ग्राधृतो भवति। वव रामः श्वितो रात्रौ तत्र स्थितः वव विलम्बितः (गोरेसियो० सं० रा० २।६३।१३)। जिलम्बत उवितः। चिरं तु भवता कालो व्याक्षेपेण विलक्त

म्बितः (हरि॰ २।५६।६७) । विलम्बितो मुघा यापितः । विलम्बितफलैं: कालं निनाय स मनोरथैं: (रघु॰ १।३३) । विलम्बितं व्याक्षिप्तं फलं येषां तैः ।

—लस् (लस इनेष्णकीडनयोः)। वियति च विललास तद्विद्वित्वित्तिति चन्द्रमसो न यद्वदन्यः (भट्टि॰ १०१६६)। विललास शुशुभे, प्रचकाशे, बभासे। कापि चपला मधुरिपुणा विलसित युवतिरिधकगुणा (गीत०७)। विलसित सविश्रमं चेष्टते, शृङ्गारचेष्टाः करोति। (खेदः) त्विय विलसित तुल्यं वल्लभालोकनेन (मालती० ३।८)। विलसित उद्भवित विजृम्भते। यातं यच्च नितम्बयोगुं रुतया मन्दं विलासादिव (शा० २।२)। विलासो विश्रमः शृङ्गारचेष्टा।

—िलख् (लिख प्रक्षरिवन्यासे) । रद विलेखने इति धातुपाठः । विलेखनं मेदनं भवति । क्षुर विलेखने इति च । विलेखनं छेदनिमह विवक्षितम् । विलिखति रहिस कुरङ्गमदेन भवन्तं समशरभूतम् (गीत० ४) । विलिखति चित्रमाकरोति । पादे । हैमं विलिखेख गीठम् (रधु० ६।१५)। विलिखेख — जघर्ष । व्यलिखच्च ज्यु-पुटेन पक्षती (नै० २।२) । निघ्नन् प्रोथेन पृथिवीं विलिखंश्चरणैरिप (भा० वन० १६७।१६) । विलिखन् रदन् उत्करन् । वेदिप्रान्तात्खुरविलिखतात् (शा०) । खुरविलिखतात्खुरोत्कीर्णात् । निभिन्दन्तौ च गात्रािम विलिखन्तौ च सायकः (हरि०) । विलिखन्तौ क्षिण्यन्तौ । छायातपविलेखं च (भा० ग्राश्व० ४५। ४) । विलेखिहछद्रम् । छायातपौ मेघसन्तापौ विलेखावुत्खातारौ यत्रेति नु नीलकण्ठः । उत्खातारावित्यपपाठः, उत्खिनताराविति नु पाठः ।

—िलप् (लिप उपदेहे) । उपदेह उपचयः । क्तादल्पाख्यायाम् (४।१।५१) इत्यत्र ग्रश्नविलिप्ती द्यौरत्युदाहरणं वृत्तौ । श्रश्नविलिप्ती = श्रत्पाश्चा । विश्वविद्योदस्य द्योतकः । श्रत एव चन्दनानुलिप्ता ब्राह्मश्मीति प्रत्युदाहर-णेऽनुग्रब्दो व्याप्तेद्यौतकः प्रयुक्तः ।

—ली (लीङ् इलेषणे)। तत्र के चिन्तरा भीता व्यलीयन्त महीतले (भा० सी० दाहर)। महीतले व्यलीयन्त — उत्यमादिलष्टवन्तः। पतत्पतङ्गप्रतिमस्तपोनिधिः पुरोऽस्य यावन्न भुवि व्यलीयत (शिशु० १।१२)। भुवि न व्यलीयत भुवं
नावातरत्। विलिल्ये यत्कुक्षिस्थितशिखिनि वातापिवपुषा (महावीर० ६।६०)।
वातापिकायेन व्यद्वावि, वातापितनुद्वंततां गतेत्यर्थः। स्थालीपाको विलीयते
(म्रथवं० २०।१३४।३)। विलीयते द्ववति। यस्मिन्धर्मो विराजेत तं राजानं
प्रचलते। यस्पिन्वलीयते धर्मस्तं देवा वृपलं विदुः (भा० शां० ६०।१४)।। विलीयते तिरोत्र शति, नदपति। यातुषातान् विलापय (म्रावं० १।७।६)। विलापय

नाशय। ग्राज्यं विलापयति । विलीनं करोति । सर्वं चिदात्मनि विलापयेत् तिरोमाययेत् । ब्रह्मज्ञानविलीनानां न भाति बाह्यमर्थजातम् । विलीना निमग्नाः ।
ततः शाखाविलीनानां स तेषां पक्षिणां मिथः (कथा० २६।२८) । शाखासु
संश्चितानामित्यर्थः । सर्पिवलीनमाज्यं स्यात् (ग्रमरः) । नयतु मामात्मनोऽङ्गेषु
विलयमम्बा (उत्तर० ७) । विलयोन्तर्भावः । दिवसोऽनुमित्रमगमद् विलयम्
(शिशु० ६।१७) । विलयोऽवसानम् । पृष्टिकाम एव...विलयनं जुहुयात् (गो०
गृ० ३।६।४) । विलयनमधंमथितं दधीति सत्यवतः सामश्रमी । विलयनं
पथितं पिण्याकं मघु मांसं च वर्जयेत् (ग्राप० घ० २।८।१८।१) । विलयनं नवनीतमलमिति हरदत्तः ।

—लुड् (लुड विलोडने) । तात नोदधिविलोडनं प्रति त्विद्विनाथ वयमु-त्सहामहे (शिशु० १४।८३) । विलोडनं मन्थनम् । विलोडचमाने तिस्मस्तु स्रतोये जलाशये (भा० शां० १३७।१३) । विलोडचमाने क्षोभ्यमाणे ।

—लुप् (लुप्लृ छेदने)। रक्षांसि हि बिलुम्पन्ति श्राद्धमारक्षविज्ञतम् (मनु० ३।२०४)। विलुम्पन्ति ग्रामृशन्ति ग्राच्छिन्दन्ति। कामकोधौ शरीरस्थौ प्रज्ञानं तौ विलुम्पतः। कृन्ततः, उत्सादयतः, विनाशयतः। शकुन्तिनवहैविष्विग्वलुप्तच्छदः (पञ्चत०)। तर्शवशेष्यः। विलुप्ताध्छन्नाश्छदाः पत्राणि यस्य सः। प्रियमत्यन्तविलुप्तदर्शनम् (कु० ४।२)। ग्रत्यन्ताय नष्टं दर्शनं यस्य तम्। कृष्याद्भिरङ्गलिका नियतं विलुप्ता (उत्तर० ३।२८)। विलुप्ता कृतित्वा निर्माणी।

—लुम् (लुम विमोहने)। विमोहनमाकुलीकरणम्, लुम गाध्यें)। स्मर यावन्न विलोभ्यसे दिवि (कु० ४।२०)। विलोभ्यसे गध्यंसे, ग्राकृष्यसे। ग्रङ्ग-नास्तमधिकं व्यलोभयन् (रघु० १६।१०)। प्रलोभितवत्यः। गधितद्दयः। क्व नु दृष्टि विलोभयामि (शा० ६)। विलोभयामि रञ्ज्यामि। समीपवासेन विलोभितास्ते (भा० वन० १७६।६)। विलोभिता विमोहिता बुद्धिविश्रमं गमिताः। दधिद्वलुभितं वार्तः केसरं विहनपिङ्गम् (भट्टि० ६।४)। विलु-भितं पर्याकुलीकृतस्। विलुभितः सीमन्तः। ग्राकुलीकृत इत्यर्थः। विलुभितानि पदानि। ग्राकुलीभूतानि विषयीभूतानि (का० ७।२।५४)।

—लोक् (लोक् दर्शने) । वृति तत्र प्रकुर्वीत यामुष्ट्रो न विलोकयेत् (मनु० ८१२३६) । ग्रपरपार्श्वे न विलोक्येदित्यर्थः । न विलोकयन् (गो० गृ० ११११४) । इतस्ततो नान्यदवलोकयन्तित्यर्थः । विविधं लोकनं विलोकनम्। विलोक्य वृद्धोक्षमिधिष्ठितं त्वया महाजनः स्मेरमुखो भविष्यति (कु० ४।७०)।

- वस् (वस् परिभाषणे) । नाहं वेदान् विनिन्दामि न विविध्यामि किंह

वित् (भा० शां० २६८।१२)। विवक्ष्यामि विषमं वक्ष्यामि। कि नो ग्रस्य द्रविणं कद्ध रत्नं वि नो वोचः (ऋ० ४।४।१२)। व्यवोचः = व्याख्यः (ऋ० ६।१८।३)। उक्तोऽर्थः । त्रेषां (प्रश्नानां) नैकंचनाशकं विवक्तुं म् (छां० उ० ४।३।४)। विवक्तुं विवरीतुम् प्रतिवक्तुम् । सा होवाच नमस्तेऽस्तु याज्ञवल्वय यो म एतं व्यवोचः (श० ब्रा० १४।६।८।४)। उक्तोऽर्थः । व्यव्च मृत्युव्युं वाच प्रश्नम् (ग्राप० ध० १।११।३२।२४)। व्यवाच विवच्योवाच । तं होवाच नैतदब्राह्मणो विवक्तुमहित (छां० उ० ४।४।४)। विवक्तुं विस्पद्धं वक्तुम् । वि तोके ग्रप्सु तनये च सूरेऽदोचन्त चर्षण्यो विवाचः (ऋ० ६।३१।१)। व्यवोचन्त विरद्धमभाषन्त, व्यवदन्त ।

- वद् (वद व्यक्तायां वाचि) । बलेनायं हतो दैत्यो बालेनाक्लिष्टकर्मणा । विवदन्त्यशरीरिण्यो वाचः सुरसमीरिताः (हरि० २।१४।५७) ।। विवदन्ति विशेषेण वदन्ति निर्म्भुवन्तीत्यर्थः । विमत्यर्थाभावास्त्रङ् न । तद्धैतच्छाण्डिल्यः साप्तरथवाहनिश्च । ग्राचार्यान्तेवासिनौ व्यूदाते रूपमेवास्यै तदिति ह स्माह शाण्डिल्यो लोमानीति साप्तरथवाहनिः (श० ब्रा० १०।१।४।१०) । व्यूदाते विप्रलेपतुः, विवादं चक्राते । न च तान्विवदेद् धीमानाक्षुष्टश्चापि तैः सदा (मार्क० पु० ३४।६३) । न विवदेत् न विवदेत न वाक्कलहं कुर्यात् । यस्ते हवं विवदत् सजातो यश्च निष्ट्यः (ग्रथवं० ३।३।६)। विवदत् विश्वतीत, प्रतिवदेत् । साहसस्तेयपारुव्यगोभिशापात्यये स्त्रियाम् । विवादयेत्सद्य एव...(याज्ञ० २। १२) ।। विवादयेत् उत्तरं दापयेत् । विवदन् वाऽथवा तृष्णीं व्योम्नीवापरिश्चाद्यते (भा० उ० १३३।११) । विवदन् बहु वदन् । एवं विवदतोस्तत्र कृष्णानारदयोः (हरि० २।१२२।४५) । विवदतोः संभाषमाणयोः । हुष्टो विवदमानश्च कोकिलो मामवाह्ययत् (रा० ३।७६।१०) । विवदमानो व्याहरमाणः । विरत्रार्थविषयसिकृत्न । तदुभयं व्युदितम् (शां० ब्रा० १६।२) । व्युदितं विवादास्यदम् ।
- —वन् (वन षए संभक्तौ)। ग्रन्नमेव विवननमन्नं संवननं स्मृतम् (लौ० गृ० ३६।१)। विवननं विभजनम्। संवननं सह भुज्यमानं संक्लेषएा-मिति देवपालः।
- —वल् (वल वल्ल संवरणे संचरणे च) । स्विद्यति कूणिति वेल्लिति विवलिति निमिषति विलोकयिति तिर्यक् (का॰ प्र॰)। विवलिति पाइवंतो विनिवतंते ।
- वल्ग् (वल्ग गतौ) । कृतभुजव्बनि विवल्गतोः (कि० १८।११)। सून्द-रमुत्त्लवमानयोरित्याह।

—वस् (वस निवासे, वस ग्राच्छादने) । ब्रह्मचर्यं भवति विवत्स्यामि (छां० उ० ४।४।१)। विवत्स्यामि वत्स्यामि। विशब्दो नार्थे विशेषं करोति। वस कह्मचर्यं इवेतकेतिवस्यत्र केवलस्य वसेः प्रयोगदर्शनात् । मनोरमे न व्यवसिष्ट वस्त्रे (भट्टि० ३।२०)। व्यवसिष्ट = झाच्छादयत्। शश्वतपुरोषा व्युवास देवी (ऋ० १।११३।१३)। व्युवास विश्वभी व्युव्टा । छन्दिस वसेर्व्युच्छतेरथें बहुलः प्रयोगः । प्रथमा ह व्युवास सा धेनुरभवद्यमे (ग्रथर्व० ३ १०।१) । सा रात्रिस्तमोव्युदसनं कृतवती । विपूर्वो वसिर्वर्जने वर्तत इति सायगः। समन्तो वि वसन्तु विप्राः (ग्रथर्व ० ४।१।४) । स्वस्वय्यापारेषु विविधं वर्तन्ताम् इत्यर्थः । ग्रथवा विवसतिः परिचरणकर्मा । विवसन्तु हर्विमिर्देवान् परिचरन्तु इत्यर्थ इति च सः । पुरा व्यवात्सीद् यदनन्तवीर्यः । (भा० पु० ३।२।१६)। ग्रध्य-बात्सीदित्यर्थः । अपूर्वदचायमन्यत्र मुघाऽन्देष्योत्रार्थे प्रयोगः । कौटसाक्ष्यं तु कुर्वागांस्त्री स्वर्गान्धामिको नपः । प्रवासयेद् दण्डियत्वा बाह्मगां तु विवासयेत् (मनु० ८।१२३) ।। विवासयेत् राष्ट्रान्निःसारयेत् (कुल्लूकः)। ब्राह्मणं नग्नं कुर्यात् (गोविन्दराजः) । ब्राह्मग्रस्य विवासस्तवं वासोऽपहरणं गृहभङ्गो वेति मेधातिथिः। उत्कोचजीविनो द्रव्यहीनाःकृत्वा विवासयेत् (याज्ञ० १।३३८)। स्वराष्ट्रात् प्रवासयेदिति मिताक्षरा । ग्रारात्रिविवासमाचष्टे रात्रि विवास-यति (हेतुमति च ३।१।२६ सूत्रे वृत्ती) । विवासोऽतिक्रमण्म् । वाससी इव विवसानौ ये चरावः (तै० सं० १।५।१०।१) । विवसानौ विपरिद्यतौ। इच्छन्नितो विवसित्ं गरायन् स्वमासान् (भा० पु० ३।३१।१७)। ग्रस्त्रहेतो-में हाबाहुरिमतात्मा विवासितः (भा० वन० ८६।२)। विवासितः प्रवासितः। रामस्य गात्रमसि दुर्वहगर्भखिन्नसीताविवासनपटोः करुगा कृतस्ते (उत्तर० २।१०)। विवासनं स्ददेशान्निर्वासनम् । तत्रीकां रजनीं व्युष्य प्रभाते राम गम्यताम् (रा० ३।११।४०) । व्युष्य उधित्वा । नार्थो विना । द्विष्टव्युषित-मस्वादु पूर्ति चान्नं विवर्जयेत् (सुश्रुत । स्ट्राप्ट्री । स्युषितं पर्युषितम्, कृतरात्रिपरिवासम् । प्रियैविवासो बहुशः संवासव्चाप्रियैः सह (भा० भ्राव्व० १६।३४) । विवासो विप्रयोगः, दूरेऽवस्थानम्।

—वह् (वह प्रापणे, प्रापर्णामह गतिः)। हैरण्यास्तत्र वाहिन्यः स्वेरिण्यो व्यवहन्पुरा (भा० द्रोर्णा० ५६।६)। व्यवहन् प्रावहन्। लोहितापगा। गजाश्वनरदेहान्सा व्युवाह पिततान्बहून् (भा० कर्ण० ४६।६२)। व्युवाह प्रवाहयामास। ग्रतोऽदत्तां च पित्रा त्वां भद्रे न विवहाम्यहम् (भा० ग्रादि० ६१।२६)। विवहामि उद्वहामि, परिरायामि, उपयच्छे। विवहावहै (ग्राश्व० गु० १।७।६)। विवाहसम्बन्धं करवावहै। महामना भवेद् धर्मे विवहेच्च महाकुले (भा० शां० १२३।२१)। विवहेत्

विवाहं कुर्यात्। मघासु हन्यन्ते गावः फलगुनीषु व्युह्यते (प्रथवं० १४। १।१३)। इतरेतरयाजका इतरेतराध्यापका मिथो विवहमानाः (ग्राप० घ० १।२६।८)। मिथो विवहमाना मिथो विवाहसम्बन्धं कुर्वाताः। व्यूढे देवासुरे युद्धे कृत्वा देवसहायताम् (भा० द्रोग्ग० ६३।४)। व्यूढे निव्धूं ढे परिसमाप्ते। व्यूढां द्रुपदपुत्रेगा तव शिष्येगु धीमता (गीता १।३)। व्यूढां रिक्ताम्। कृतविन्यासविशेषाम्। सेनामिति विशेष्यम्। विवाहः। स कुमार्याः पितृगृह इत्यथवंवदे चतुदंशकाण्डभूमिकायां सायगः।

—वा (वा गतिगन्धनयोः)। वि वात वाहि यद्रपः (ऋ० १०।१३७।३, अथर्व० ४।१३।३)। विवाहि विगयय। वार्युविवाति हृदयानि हरन्नरागाम् (ऋतु० ६।२२)। विवाति विविधं वाति, दिक्षु विदिक्षु च वाति। व्यवाते ज्योतिः (अथर्व० ६।१।२१)। व्यवात् व्योच्छत्। येन स्म युज्यते वायुस्ततो लोकान् विवात्यसौ (भा० शां० ३४४।१०)।

—विच् (विचिर् पृयम्भावे। वायुर्वो विविनवतु (वा० सं० १।१६)। युष्मान्सूक्ष्मकणेभ्यः पृथक् करोत्वित्याह । (मस्तः) प्रवेपयन्ति पर्वतान् विविञ्चन्ति वनस्पतीन् (ऋ० १।३६।५)। विविञ्चन्ति पृथक् कुर्वन्ति । यूयं (तण्डुलाः) विच्यव्वं यज्ञियासस्तुषैः। (ग्रथर्व० ११।१।१२)। तुषैः पृथामदतेत्यर्थः । श्रेयश्च प्रेयश्च विविनक्ति घीरः (कठ० उ० २।२) । विचिन्त्य तयोभेंदं करोति। विविनच्मि दिवः सुरान् (भट्टि० ६।३६)। पृथक् करोमि । प्रच्यावयामि । दिविषदो दिव उत्सारयामीत्याह । कर्मगां च विवेकार्थं घर्माधर्मौ व्यवेचयत् (मनु० १।२६)। कर्मणां विभागाय धर्माधर्मौ पृथवत्वेनाभ्यधादित्याह । स्वल्पेन खलु कालेन विविक्तं पृथिबीतलम् । भविष्यति नरेन्द्रोघैः शतशो विनिपातितैः (हरि० २।४१।६२) ।। विविवतं शूखं विरहितं विषुरम्। विविक्तमर्थैरिभगम्य मद्गृहम् (ग्रवहा० ग्रविषह्य जा० ७) । उक्तोऽर्थः। विविक्तदेशसेवित्वमरतिर्जनसंसदि (गीता १३।१०)। विदिक्तो विजनः। यथा विविक्तं यद्वस्त्रं गृह्णीमो युक्तिसंभवात् (भा० पुक-१११) २२।६) । विविक्तम् ग्रनितरसाधारणम्, इतरैरसामान्यम्, श्रिसाधारणम् विलक्षराम् । वेदवित्सु विविवतेषु प्रेत्य स्वर्गं समहनुते ।(मनुर्वतः १२ ६) मी धनानि प्रतिपादयेदित्यनुषङ्गः । विविवतेषु पुत्रकलेत्राश्चवस्वतेषु । (कुहेलूक () ह विदिक्ती पूतविजनावित्यमरः । ज्ञातीऽयं एजलधर तिविका (भाषिनी क १।६६)। विवेकः सदसद्विभवंकरी बुद्धिः। विवेकश्रष्टाने भव्नसिन्धिनियातः शतमुखः (अर्तृ वे विश्व)। रे खल तेव खेलू चरित विदुषामग्रे विविध्य बद्यामि (भामिमी र (१।१०८)। विविच्या सम्प्रधार्थ। स्रवा ग्रा महास्मेर

तं राजानं दिष्टिकृतकापथाद् विवेच्य (ग्रवदा० जा० २३)। विवेच्य पृथक् कृत्वा । ग्रहमप्येवमेवंतिच्चिकीर्धाम यथा युवाम् । विवेक्तुं नाहमिच्छामि स्वाकारं विदुरं प्रति (भा० ग्रादि० २०१।१) ॥ विवेक्तुं व्यक्तीकर्तुंम् ।

— विज् (म्रोविजी भयचलनयोः)। सकृद् विविग्नानिप हि प्रयुवतं माधुर्य-मीब्टे हरिगान् ग्रहीतुम् (रघु० १८।१३)। विविग्नः संविग्न उद्विग्नः सम्ब्रस्तः।

—बी (वी गतिन्याप्तिप्रजनकान्त्यसनखादनेषु) । पथि ग्रामविवीतान्ते क्षेत्रे दोषो न जायते (याज्ञ २।१६२) । ग्रकृष्यायां भूमौ पशुभ्यो विवीतानि प्रयच्छेत् (कौ० ग्र० २।२) । विवीतं गोचरो गव्यं गवादनी ।

- वृ (वृज् ग्रावरणे)। वामं तु मे मास्तरतत्र वास: प्रक्रीडिताया विवृग्गोतु देव (भा० ग्रादि० ७१।४१)। विवृग्गोतु ग्रपसारयतु । विवृग्गोतिर्मु स्यया वृत्त्याऽऽ-वरणापसारणे वर्तते गीण्या त्वपसारणमात्रे । ज्योतिषा वि तमो ववर्थ । (ऋ० १। ६१।२२)। विवर्थ विववरिथ प्रकाशयामासिथ । दूरं चकर्थेत्याह । विनो राये दुरो वृधि (ऋ० ६।४५।३) । विवृधि = दिवृणु, उद्घाटय । नाकारणं विवृगुया-त्खड्गम् (व० सं० ५०।६)। निष्कोषं कुर्यात् । नग्नं कुर्यादिति तु पदार्थः । ग्रभि-प्रायस्य पापत्वाक्नैवं तु विवृश्गोम्यहम् (भा० ग्रादि० १४२।१६) । विवृश्गोमि व्यक्तयामि । वसनस्येव च्छिद्राणि साधूनां विवृश्गोति यः (भा० वन० तस्यैष ग्रात्मा विवृणुते तन्ं स्वाम् (कठ० ड० १।२।२३)। उक्तोऽर्थः। श्रवण्कदु नृपाणामेकवाक्यं विवव (रघु० ६।८५)। व्यक्तयामासुः, उदाजह्रु रित्यर्थः । यसमै मुनिर्बह्म परं विवन्ने (महावीर० २।४३) । विदन्ने ब्याचचक्षे, उपदिदेश । ग्रङ्गुल्या मध्ये विवृग्गोति (का० श्री अ ७।१८)। विवरं करोतीत्यर्थः । दिशि दिशि निरपेक्षस्तावकीनं विवृण्वन् (परिमलम्) (भामिनी० १।५) । विवृण्यन् विस्तारयन् प्रथयन् प्रसारयन् । स्वजनस्य हि दुःखमग्रतो विवृतद्वारिमवोपजायते (कु० ४।२६) । विवृतम् उद्घाटितम् । ज्ञातास्वादो विवृतज्ञवनां को विहातुं समर्थः (मेघ० ४३)। विवृतमनावृतं जधनं सिवय यस्यास्ताम् । न विवृतो मदनो न च संवृतः (शा० २।१२)। विवृतो व्यक्तीकृतः। विपन्नास्तेऽद्य वसुधां विवृतामिधशेरते (भा० स्त्री० १६। ३१) । विवृताऽनावृताऽच्यविहता । तथा तैरवकीर्णस्य दिव्यैरस्त्रैः समन्ततः । न तस्य द्वचङ्गुलमपि विवृतं सम्प्रदश्यते (भा० वि० ६३।६७)।। विवृत-मसंवृतमनाकीणंम् । ग्रविवृतश्चरामि । (भा० पु० ५।१२।१५) । प्रच्छन्नोऽवरुद्ध इत्यर्थः । एकाग्रः स्यादिववृतो नित्यं विवरदर्शकः (भा० म्रादि० १४०।१८)। श्रविवृतो गुप्ताङ्गः। विवृतस्नानः (पा० गृ० २७)। सर्वस्य प्रकाशं स्नानं यस्य सः । न चैनां विवृतां प्रेक्षेत (का० सं० विमान० शिष्य० ८) । विवृतां नग्नाम् । विवृत इव निरुक्तः (भा० पु० १२।११।२४)। विवृतो व्याख्यातो व्यक्ततां नीतः । न हि शक्नोमि विवृते प्रत्याख्यातुं नराधिपम् (भा० वि० १३।२०) । विवृते प्रकाशे, सर्वजनसमक्षम् । विवृत्य नयने कुद्ध इदं वचनमन्नवीत् (भा० ध्रादि० १६३।६) । विवृत्य विस्फार्य ।

— वृज् (वृजि वृजी वर्जने) । श्रतो जन्तुलूताव्याप्तो विवज्यंते (राज•
४।४२४)। विवज्यंते परिह्नियते । यद्वित्तं त्वयास्माकं विवर्णितम् (माकं•
१३३।२३)। विवजितम् समिपितम् । प्रधानोऽप्यप्रधानः स्याद्यदि सेवाविवर्णितः
(पञ्चतः १।३४)। विवजितः = विहीनः शून्यः।

— वृत् (वृतु वर्तने) । भ्रहश्च कृष्णमहरर्जुनं च वि वर्तेते रजसी वैद्याभि: (ऋ० ६।१।१)। रजसी उमौ लोकौ पृथिव्यन्तरिक्षे परितः पर्यायेण परिवर्तेते । विपर्ययेण वर्तेते इति दुर्गः । विवर्तेते ग्रहनी (=राज्यहनी ग्रहोरात्री) चिक्रियेव (ऋ० १।१८५।१)। उक्तोऽर्थः। सनेमि चक्रमजरं वि वावृते (ऋ० १।१६४। १४) । अनन्तरोदीरित एवार्थः । व्योम्नि मेघा विवर्तन्ते परुषा गर्दभारुणाः (रा० ३।२४।४)। विवर्तन्ते इतस्ततो भ्रमन्ति । नाभेरधस्ताद् गुल्मोऽयमव्याविद्धं विवर्तते (का० सं० खिल० रक्त० श्लो० ५८)। विवर्तते लुठित । यत्रासी केशान्तो विवर्तते (तै० उ० १।६।१)। विवर्तते विमक्तो भवति । अक्षयाशि (प्रहरणानि) किलैतानि विवर्तन्ते सम मातले (भा ० उ० ६८।१६)। विवर्तन्ते पुनः पुनः क्षिप्तान्यपि प्रहर्तुं हंस्तमायान्ति । विवर्तन्ते विनिवर्तन्ते । संवत्तराद्धि सर्वाणि भूतानि विवर्तन्ते (श॰ बा॰ ना४।२।२४)। विवर्तन्ते विनिश्च-रन्ति जायन्ते । वि देवा जरसावृतन् (ग्रथर्व० ३।३१।१) । व्यवृतन् व्ययू-युजन्। त्वयाभिगुप्तं कौन्तेयं न विवर्तेयुरन्तिकम् (भा० वन० विवर्ते पुरन्तिकम् = नोपैतुपुत्सहेरन् । जीवितं च शरीरेण तेनैव सह जायते । उमे सह विवर्तते उमे सह विनश्यतः (भा० शां० १७४।२२)।। विबर्तते संसारकाले विविधेन रूपेण वर्तते । येनेशितं कर्म विवर्तते ह (श्वेताश्व० उ० ६।२) । विवर्तते वैविष्यं मजते, नानात्वमश्नुते । विवर्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः (वा० प० १।१)। म्रतत्त्वतः प्रथत इत्याह । चिन्तयत्येव मिय महार्णवोन्मग्नमार्तण्डतुरङ्गमश्वासरयावधूतेव व्यवर्तत त्रियामा (दशकु० उपहारवर्मचरिते)। व्यवर्ततः अत्यवर्ततः, व्यरमत् अन्तमापत् । तस्मिध्च-त्रियस्यार्वत्थस्य तिस्रः समिध आद्राः सपलाशाः प्रादेशमात्र्यः स्तिमिगवत्यः (=फलवती:) विवर्ताति (भ्राप० श्री० ४।१।४।१०) । विवर्तयति विलोड-यति । वि चर्मगीव धिषणे अवर्तयत् (ऋ० ६।८।३) । व्यवर्तयत् । अन्यक्रोप्र

विवर्तय (हेतिम्) (अथर्व० ११।२।२१)। विवर्तव गमय क्षिप। यज्ञ इन्द्र-मवर्धयद् यद् भूमि व्यवर्तयत् (ग्रथर्व० २०।२७।५)। विवृत्तामकरोत् । वृष्ट्यु-दकेनोच्छूनामकरोदित्यर्थः। यत्र स्कम्भः प्रजनयन्पुराणं व्यवर्तयत् (स्रथर्व० १०।७।२६)। व्यवर्तयत् भ्राविरमावयत् । संवर्तयन्तो वि च वर्तयन्तहा (ऋ० ५।४८।३)। संवर्तयन्तो नाशयन्तः (प्राश्मिनः)। विवर्तयन् ग्रहा ग्रहानि परिवर्तयन्त इत्यर्थः । यद्धि सन्धि विवर्तयति तन्निर्भुजस्य रूपम् । श्रथ यच्छुद्धे ग्रक्षरे ग्रभिव्याहरति तत् प्रतृण्णस्य (ऐ० ग्रा० ३।१।३) । विवर्तयित कल्पयति । विवर्तमाने स्वादित्ये तत्रास्तिशिखरं प्रति (भा० द्रोग्ए० ६६। १) । विवर्तमाने परावर्तमाने निवर्तमाने । विवर्तमानं बहुशो रुधिरीय-परिष्लुतम् (भा० शल्य० ६५।५) । विवर्तमानम् विचेष्टमानं लुठन्तम् । कालकण्ठमुखकन्दरविवर्तमानमिव भूतजातम् प्रवेपते (उत्तर०६)। वेदनया विह्वलन्तमित्याह । विवतंमानं समरे कृतास्त्रम् (भा० उ० ४८।२६) । विवि-धैर्मण्डलैर्वर्तमानं चरन्तम् इत्यर्थः । मनस्विगहिते विवर्तमान नरदेव वरमंनि (कि॰ ११३२) । शत्रुकृतां दुर्वशामनुभवन्तम् इति तात्पर्यार्थः । विरुद्धमात्मनः प्रतिकूलं वर्तमानिमिति तु पदार्थः । भ्रासीद् विवृत्तवदना च विमोचयन्ती (शा॰ २।१२) । साचिकृतमुखीत्याह । विवृत्तपाशिविहितोत्तरार्थं विभीष-णोऽभाषत यातुधानान् (भट्टि॰ १२।२१) । विवृत्तपाणिस्तदिममुखीकृत-बिक्षगुकरः । सीदमानो विवृत्ताङ्गोऽचेष्टमानो गतः क्षयम् (रा० २।६३। ४६) । विवृत्ताङ्गः परावृत्तनेत्रः । कल्पक्षोभविवृत्तानि जगन्ति (यो० वा० )। संवाता मुहुरिनलेन नीयमाने दिव्यस्त्रीजघनवरांशुके विवृत्तिम् (कि॰ ७।१४)। विवृश्विरपसारः । दृशे विवृत्य बहुशोप्यनया सतृष्णम् (शा० ३।६) । मुखं तदिममुखीकृत्येति तात्पर्यार्थः । पृष्ठतः कृत्येति तु पदार्थः। मनोऽस्य जह्नुः शफरीविवृत्तयः (कि० ४।३)। शफरीविवृत्तयः= मत्सीनां विविधाइचेष्टाः । विराजमतपत् स्वेन तेजसैषां विवृत्तये (भा॰ पु॰ ३।६।१०) । विवृत्तये स्फातये । संवर्तप्रकटविवर्तसप्तपाथोनाथोमिव्यतिकर-विभ्रमप्रचण्डः (महाबी० ६।२६) । विवर्त इति लुठनमाह । संवर्त इति च प्रलयम् । शब्दब्रह्मग्एस्ताद्यं विवर्तमितिहासं रामायगं प्रिशानाय (उत्तर० २) । विवर्तः परिवर्तः परिवृत्तिः । एको रसः करुण एव निमित्तभेदा-द्भिन्तः पृथक् पृथगिबाश्रयते विवर्तान् (उत्तर० ३।४७) । विवर्तः परिगामः । श्रकाण्डशुष्काशनिपातरौद्रः क एष धातुर्विषमो विवर्तः (महावीर ५। ५७)। निक्रमणं निषदनं विवर्तनं यच्च पड्वीशमर्वतः (ऋ० १।१६२।१४)। विवर्तनं लुठनम् । शय्याप्रान्तविवर्तनैविगमयत्युन्निद्र एव क्षपाः (शा० ६।४)। विवर्तनैः पाइवंपरिवर्तनैः । कृतरूपविवर्तना (शिष्या) (कथा० १३।६४) । विवर्तनं परिवर्तः, विपरिणामः । पुनरकाण्डविवर्तनदारुणः (उत्तर०४।१५)। उक्तीऽर्थः । चित्रतन्तुविरचितः संवर्तनिवर्तनसिहण्णः (ध्वन्यासोकलोचने १।१ )। संवर्तनं विकासनं विवर्तनं संकोचनम् इति लोचनम् । तदिदं विपरीताथांख्यानं प्रमादजम् । परागः । वात्याभिवियति विवर्तितः (कि० ६। ३६)। विवर्तितः परिमण्डलितः । विवर्तिताञ्जननेत्र (कु० ६।६१) । विवर्तितं विचालितं (नेत्रम्) । मेरुकूटान्तेभ्यो निपतन्ती विवर्तिता (गङ्गा) (मार्कं ० ५० ६६) । विवर्तिता विवृत्ता । स्वार्थे िण्च् । चक्रवत्स्यन्ना । विवर्तितः भूरियमद्य शिक्षते (शा० १।२३) । विवर्तिक कृर्दञ्चतभूः । विवर्त्यमानोऽपि नदीरयेण (ग्रवदा० रुरु० ६) । विवर्त्यमानः प्रतीपमुह्यमानः ।

— बृध् (बृधु वृद्धौ) । समागमेन पुत्रस्य साबित्र्या दर्शनेन च । चक्षुष-इचारमनो लाभात् त्रिभिर्दिष्ट्या विवर्धसे (भा० वन ० २६८।२३) ।। स्पष्टोऽर्थः ।

— वृष् (वृषु सेचने) । पर्जन्य इव धर्मान्ते वृष्ट्या साद्रिद्रुमां महीम् । ग्राचार्यपुत्रस्तां सेनां बारावृष्ट्या व्यवीवृषत् (भा॰ कर्णं० २०१३२) ॥ व्यवी-वृषत् — ग्रभ्यचीवृषत् । बारावर्षेसामिषिकतवान् इत्यर्थः ।

—बृह् (वृह् उद्यमने)। यक्ष्मं शीर्षण्यं मस्तिष्काण्जिह्नाया विवृहामि ते (अथर्व० ३।३३।१)। विवृहामि प्रवृहामि उद्यण्छामि, उद्धरामि, पृथक्क्षरोमि। विश्वा इदर्थो ग्रिमिदिस्वो मृघो वृहस्पतिर्वि ववहा रथाँ इव (ऋ० १।२३।१३)। विववहं —उज्जहार, विद्यार, विसंहिताश्चकार। मेषा विवहि मा गुगं वि शारि (ऋ० ३।४३।१७)। मेषा —मा ईषा। मा विवहि मा सम मङ्गमापत्। विष्वञ्चमेवास्मात्पाप्मानं विवृहतः (तै० बा० ३। दा४।१)। विवृहतः पृथक्कुष्तः। यथेषीकां मुञ्जाद विवृहदेवं सर्वस्मात्पाप्मनो व्यवृहत् (श० बा० ४।३।३।१६)। व्यवृहत् प्रपोदहरन्, पृथगकुवंन्। सोमा छ्वा विवृहतं मे विष्वीम् (अथवं० ७।४३।१)। विवृहतं विताशयतम्। अपवाधियाम्। यद्वै यज्ञस्य मिथ्या क्रियते व्यस्य वृहन्ति (श० बा० १।६।३।४)। विवृहत्ति अपिक्छन्दन्ति। तत्कर्म विवृह्यते सा परिचक्षा (श० बा० १।३।४।१४)। विवृह्यते खण्डशः क्रियेत। परिचक्षाऽनादरः। परिवंजंने। सर्वेणैवैतद् भिष्ण्यति यत्ति च विवृद्धं तत् सन्द्धाति (श० बा० १४।३।२।२)। विवृद्धं विषयस्तमा-कुलम्। यद् विवृद्धं तत् सन्द्धाति (श० बा० १४।३।२२)। विवृद्धं विषयस्तमा-

— वे (वेज् तन्तुसन्ताने)। (श्रासन्दी) मुञ्जविवयना भवति (श० व्रा० १२।८।३।६)। मुञ्जविवयना मुञ्जविवाना मुञ्जेरता। उरी पथि व्युते तस्थु-रन्तः (ऋ० ३।४४।६)। ब्युते विविक्ते। --वेन् (वेन कान्तिकर्मा छान्दसः) । ग्रहिवना वेह गच्छतं नासत्या मा विवेनतम् (ऋ० ५।७८।१) । कान्तिरिच्छा । विशब्दस्तदभावमाह । नञर्थो विः । यथा विकाङ्केत्यत्र ।

— बेड्ट (वेष्ट वेष्टने) । विवेष्टमानोऽवितष्ट शयनीयतलेऽन्वहम् । (राज०

दा२१४६) । विवेष्टमानो विचेष्टमानः ।

— स्वध् (स्वयं ताडने)। मा नो विदन् वि व्याधिनो मो ग्रिभिव्याधिनो विदन् (ग्रथवं ० १।१६।१) विव्याधिनो दूराद्ये विध्यन्ति । विशब्दो विप्रकर्ष-माह ।

- बश्च (ग्रो वश्च छेदने)। वि वृश्चद् वक्रिंगा वृत्रमिन्द्रः (ऋ० १।६१। १०)। विवृश्चत् व्यवृश्चत् = विविधमिच्छिनत्। शकलान्यकरोत्। श्रदित त्वा पिपीलिका वि वृश्चिति मयूर्यः (ग्रथवं० ७।५६।७)। विवृश्चिति चञ्चुिमः प्रतुदन्ति वितुदन्ति विदारयन्ति।
- शब् (शब्ल शातने) । भगस्य नयने मुद्धः प्रहारेण व्यक्षातयत् (भाव स्रमु० १६०।१८) । व्यक्षातयत् । स्रपातयत्, स्रभनक्, उदहरत् । पुरोडाशं भक्षयतो दशनान्वै व्यक्षातयत् (भाव द्रोगाव २०२।५१) । उक्तोऽषः ।
- शंस् (शंसु स्तुतौ) । त्रिस्तिहि निविदा सूक्तं विशंसेत् (ऐ० ब्रा० ३। १६) । विशवदो नानास्वमाच्छ्टे । विशंसेत् उच्चारयेत् । मा चिदन्यद् विशं-सत (ऋ० ६।१।१) विशंसत स्तुत ।
- —शस् (शसु हिंसायाम्) । अनुमन्ता विश्वसिता निहन्ता क्रयविक्रयी (मनु० ४।४१) । विश्वसिताऽङ्गानि यः कर्तयादिना पृथक् करोति । तस्या-स्त्वं दुहितुस्तथा विश्वसनं कि दारुणेऽमृष्यथाः (उत्तर० ४।४) । दिश्वसनं कदनं निवहंगाम् । शोगितोदां रथावतां कृत्वा विश्वसने नदीम् (भा० द्रोगा० १६। ४३) । विश्वसनं सङ्गरः, युद्धमूः । धृषिश्वसी वैयात्ये (पा० ७।२।१६) । वैयात्ये बाह्य्येंऽविनये विश्वस्त इति मवति, श्रन्यत्र विश्वसितः ।
- —शास् (शासु अनुशिष्टी) । आशिषः प्रशिषश्च संशिषो विशिषश्च याः (ग्रथर्व० ११।१०।२७) । विशिषो विविधानि शासनानीति सायगः । अय पशुं विशास्ति (श० आ० ३।८।३।३) । विशास्ति विशस्ति ।
- —शिष् (शिष्लू विशेषरो)। पुनरकाण्डविवर्तनदारुगो विधिरहो विशि-निष्ट मनोरुजम् (मालती० ४।७)। विशिनष्टि वर्धयित बृह्यति प्रकर्षति उपिचनोति। विशेषको वा विशिशेष यस्याः श्रियं त्रिलोकोतिलकः स एव (शिशु० ३।६३)।। विशिशेष=श्रतिशिष्ये। तस्य दण्डवतो दण्डः स्वदेहान्न व्यशिष्यत (रघु० १७।६२)। न व्यशिष्यत = नाभिद्यत। दण्डः सैन्यम्।

मौनात्सत्यं विशिष्यते (मनु० २।५३)। वरतरं भवतीत्यर्थः । सर्वेषामेव दानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते (मनु० ४।२३३)। वरिष्ठं भवतीत्यर्थः ।

- —शिष् (शिष ग्रसर्वोपयोगे)। हृदयं विघट्टितं चेत् सङ्गो विरहं विशेषयिति (शृङ्गार० ६४)। विपूर्वोऽयमितिशये वतंते इति भानुजिः। विशेषयिति अतिशेषेऽतिकामिति। ग्रविषद्यतरो दुःखतरो भवतीति तात्पर्यार्थः। ग्रस्य काव्यस्य कवयो न समर्था विशेषणे (भा० ग्रादि० १।७३)। विशेषग्रेऽतिशायने। यतमानोपि यं शको न विशेषयित स्म ह (भा० ग्राश्व० ४।१६)। उक्तोऽर्थः। विशेषयन्तावन्योन्यं मायाभिरितमायिनौ (भा० द्रोग्।० १७४। २६)। विशेषयन्तौ =ग्रतिशयानौ। साधु विशेषितं खलु रूपं स्वरेग्। (प्रतिमा४ ४)। विशेषतमितिशयितम्।
- —शी (शीङ् स्वप्ने)। पतिताः पात्यमानाश्च क्षितौ क्षीगा विशेरते (भा० कर्णं ० ७६।२७)। विशेरते शेरते । विरिह विशेषकृत्न। विकीर्गाः शेरत इति वार्थः।
- गुध् (शुध शोचे)। तेन मायासहस्रं तच्छम्बरस्याशुगामिना। बालस्य रक्षता देहमेकैकं च विशोधितम् (वि० पु० १।१६।२०)। विशोधितं परिमा- जितमुत्सादितम्। विशुद्धमुग्धः कुलकन्यकाजनः (मालती० ७।१)। विशुद्धो ऽनघो निष्पाप ऋजुः। तदङ्गसंसर्गमवाप्य कल्पते ध्रुवं चिताभस्मरजो विशुद्धये (कु० ४।७६)। विशुद्धये पूत्रये निष्कल्मषत्वाय। उपविश्यासने युञ्ज्याद् योग-मात्मविशुद्धये (गीता० ६।१२)। उक्तोऽर्थः। हेम्नः संलक्ष्यते ह्यग्नौ विशुद्धिः श्यामिकापि वा (रघु० १।१०)। विशुद्धिनिर्दोषस्वरूपम्। इयं विशुद्धरुदिता प्रमाप्याकामतो द्विजम् (मनु० ११।४३)। विश्विद्धः प्रायश्चित्तम् । घृतप्राशो विशोधनम् (मनु० ११।४३)। विशोधनं पापापनोदनम् ।
- गुम् (गुम दीप्ती) । क्षतजिदम्धवस्त्रा वै मुक्तकेशा विशोभना (हरि० २।१०५। ८३) । विशोभना शोभारिहता । शोभत इत्येवंशीला शोभना । विशब्दो नजर्थकः ।
- शृ (शृत्र् हिंसायाम्) । सर्वेषां मूर्वित वा तिष्ठेत् विशीर्येत वनेऽथवा (हितोप० १।११३) । विशीर्येत म्लानं सदधः पतेत् । स्वयं विशीर्णेद्रुमपर्णं-वृत्तिता (कु० ४।२८) । स्वयमवपतितशुब्कपत्रोपजीविता ।
- —श्रण् (श्रण् दाने) । विश्वािगते फलीकरणानामाचामस्यापामिति बॉल हरेत् (गो० गृ० १।४।३१) । विश्वािगते दत्ते । क्षीणप्राय इत्यर्थः । कथं नु शक्योऽनुनयो महर्षेविश्वाणनाच्वान्यपयस्विनीनाम् (रघु० २।५४) । विश्वाः एनं दानम् । प्रायेण विपूर्वोऽयं बातुः प्रयुज्यत इति दीक्षितः ।

—अम् (अमु तपिस खेदे च)। प्रसीद विश्वाम्यतु वीर वज्रम् (कि० ३। ६)। विश्वाम्यतु विगतश्रममस्तु, विरमतु। इह देवतात्वं प्रति बहु विश्वाम्यति भेदः (वारहच० प्रथमे कल्पे)। विश्वाम्यति तिष्ठति। जानामि त्वां परिश्वान्तं ततो विश्वामकाङ्क्षिण्णम् (भा० वन० १८६।६७)। विश्वामः श्रमाभावः। श्रमः खेदः (ज्ञारीरः)। काम कर्णान्तविश्वान्ते विज्ञाले तस्य लोचने (रघु० ४।१३)। कर्णावधि विस्तारमाप्य स्थिते इत्याह । रघुरिव स नरेन्द्रो यज्ञविश्वान्तको ज्ञाः (ज्ञि० भा०)। विश्वान्तः परिसमाप्तः। मुखं तव विश्वान्तकथं दुनोति माम् (रघु० ६।५५)। विश्वान्तकथं विरत्वचनं निवृत्तसंलापम्। स्वकालविरहाद विश्वान्तपुष्पोद्गमा (विज्ञम० ४।६७)। विरत्तकुसुमविकासा। पितामहः प्रजासगे त्विय विश्वान्तवान्प्रभुः (भा० शां० १५६।७)। विश्वान्तवान् श्रम्वनोदं कृतवान्। श्राम्यन्तीमनयद् गेहं विश्वाम्यन्तीं तरौ तरौ (वृ० इलो० सं० ४।११५)। विश्वाम्यन्तीं श्रमापनोदं कृत्वतीम्।

—श्च (श्चिज् सेवायाम्) । सुप्रायणा ग्रस्मिन्यज्ञे विश्वयन्तामृतावृधो द्वारः (वा॰ सं २८।५) । विश्वयन्ताम् — विवियन्ताम् । व्यवस्वतीर्धावया विश्वयन्तां पतिभ्यो न जनयः शुम्भमानाः (ग्रथर्व॰ ५।१२।५) । विश्वयन्तां विवृण्वताम् । या न करु उश्चती विश्वयाति (ऋ० १०।८५।३७) । विश्वयाति विश्वयति । पञ्चमो लकारः ।

—श्रु (श्रु श्रवणे) । छिन्दि भिन्दि प्रधाव तवं पातयाऽभिसरेति च।
व्यश्रयन्त महाघोराः शब्दास्तत्र समन्ततः (भारते) ॥ व्यश्रयन्त उच्चेरश्रयन्त ।
सर्वं विश्रावयामास यथाभूतं महाद्युते (भा० वन० १७३।६६) । उच्चेरुच्चार्य
श्रवस्यायोरगोचरयत् । श्रववीच्च विश्रद्धारमा सर्वं विश्रावयञ्जगत् (भा०
श्राहव० ६६।१७) । उक्तोऽर्थः । विश्र्यस्व स्वकर्मगा (भा० उ० १३३।१३) ।
प्रसिद्धि गच्छेत्याह । तथेव गत्वा बीभत्सुर्नाम विश्राव्य चात्मनः (भा० वि०
१३।२०) । विश्राव्य उच्चेरुच्चार्य । यद्विश्रुतिः श्रुतिनुतेदमलं पुनाति (भा० पु०
१०।६२।३०) । विश्रुतिः कीर्तिः ।

—इलथ् (श्रथ इलथ हिसायाम्) । ऐरावतास्फालनविश्लथं यः सङ्घट्ट-यन्तङ्गदमङ्गदेन (रघु० ६।७३) । विश्लथं शिथिलम् ।

—हिलष् (हिलष म्रालिङ्गने)। शरवन्धा विशिह्लिषुः (भट्टि०१४।६७)। विह्लष्टा बभूवुः । सोपसर्गकोपि हिलपिरहाकर्मकः प्रयुक्तो वैयाकरणेन किवना। तदिवं गत्यर्थाकर्मकहिलषेतिसूत्रवृत्त्या विरुध्यते। सन्देशं मे हर धनपितकोधविश्लेषितस्य (मेघ०७)। विश्लेषितस्य वियोजितस्य।

- इबस् (इवस प्राम्पेन)। न जानामि केनापि कारमोनापहस्तितसकल-

सखीजनं त्विय विश्वसिति मे हृदयम् (काद०)। विश्वसिति विस्नम्भते श्रद्धत्ते । विश्वस्ताविधवे समे (श्रमरः)। श्रत्र विफलं श्वसिति स्मेति विश्वस्तेति व्युत्पत्ति-माचक्षाणो महेश्वरः साध्दर्शक्षष्ट ।

—सञ्ज् (षञ्ज सङ्गे)। तयोविषक्तयोः संख्ये पाञ्चाल्यकुरुमुख्ययोः (भा० द्रोग्र० २०१२३)। विषयतयोर्द्वन्द्वे समासक्तयोः संक्लिष्टयोः। विषयते त्विय दुर्धपं हतः शूरमुतो बलात् (भा० वन० २१११३)। विषयते व्यासकते। विटपविषक्तजलार्द्रवल्कलेषु (शा० ११३२)। विषयतावि संश्रितानि प्रवलम्बमानानि। विषक्तस्तीव्रेग् व्रिग्तिहृदयेन व्यथयता (उत्तर० ४१३)। विषक्तो जनितः।

—सह (षह मषंणे) । सा दुर्वारं कथमपि परित्यागदुःखं विषेहे (रघु० १४।८७) । विषेहे — सेहे । विशव्द इह विशेषकृत्व । तस्यामेव रघोः पाण्डचाः प्रतापं न विषेहिरे (रघु० ४।४६) । सीमायामविषद्धायां स्वयं राजैव धर्मिव्या प्रदिशेद् भूमिम्...(मनु० ८।२६४) ।। स्रविषद्धायाम् परिच्छेत्तुमशक्या-याम् । कि नाम लोकेषु विषद्धामस्य कृष्णस्य सर्वेषु सदेवकेषु (भा० वन० १२०। १७) । विषद्धाम् — स्रसह्यम् । विशव्दो नजर्थे ।

—सि (षिज् बन्धने) । विसिन्बन्ति बध्नन्तीन्द्रियासीति विषयाः । स्यन्दन्तां कृत्या विषिताः पुरस्तात् (ऋ० ४।८३।८) । विषिता विमुक्ताः । ये ते शुक्रासः क्षां वपन्ति विधितासो अञ्जाः (ऋ०६।६।४) । विधितासः = वियुक्ताः । विधितं ते विस्तिबिलम् (ग्रथर्व० १।३।८)। विधितं विमुक्तं विवृतम् ।

—सिव् (बिवु तन्तुसन्ताने)। सीमा मर्यादाः। विसीव्यति देशाविति। (नि॰ १। १३)। (विषीव्यतीति पाणिनीयाः)। देशी विगतसन्तानी करोति। पृथक् करोतीत्पर्थः।

न्मृ (मृ गतौ) । चक्रीवदङ्गरुह्यू म्रुरुचो विससुः (शिशु० १।८)। विससु विस्तारमापुः पप्रथिरे । विभिद्यमाना विससार सारसान् (कि० ६११)। रङ्गविद्वमुते जने (भा० शल्य ६२।४) । विसुते व्यपेते । वागावद विसृता यान्ति स्वामिकार्यपरा नराः (भा० शां० ११६।१६) । विसृता यान्ति = अपुनरावितनो भवन्तीत्याह । विसार्य निपुणां दृष्टिम् (रा० १।४१।१६) । विसार्य समन्तात् प्रसार्य । विसारो मत्स्यः । व्याधिमत्स्यवलेष्विति वान्तिकेन कर्तरि घञ् । विविधं सरतीति विसारः । विसार्यपि मत्स्यो भवति वैसारिगोपि स्वार्थेऽगि । विसार उत्करो भवति । विसारी देवदत्त इति विसारिगो मत्स्ये (पा० १।४। १६) इति सुत्रे वृत्तौ प्रत्युदाहरणम् । नावध्यक्षः समुद्रसंयाननदीमुखतरप्रचारान् देवसरोविसरोनदीतरांश्च... अवेक्षेत (कौ० अर्थ० २।२६।१) । विक्रोध्यं सरो विसरः ।

— सृज् (सृज विसर्गे) । विसृज सुन्दरि सङ्गमसाध्वसम् । (माल० ४।१३)। विभूज, त्यज, मुञ्च। प्रतिगृह्य वचो विससर्ज मुनिम् (रघु० ८।६१)। विससर्ज प्रेषयामास, प्रस्थापयामास, गमनमनुमेने । विसृजति हिमगर्भैरग्निमन्दुर्मयूखैः (शा॰ ३।४)। विसृजित मुञ्चित वमित उद्गिरित । फगाबानिवैष विससर्ज चेदिपः (वचो विषम्) (शिशु० १५।६२)। उज्जगार, व्याजहार, उदाजहारे-स्याह । कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् (गीता ६।७) । विसृजाम्यु-त्पादयामि । यद्धि गुप्तावशिष्टं स्यात् तद्वित्तं धर्मकामयोः । संचयान्न विसर्गी स्यात्... (भा० शां० १२०।३५)।। कोशाद् धनं न दद्यादित्यर्थः। ग्रथात्रा-ङ्गुलीविमृजते (श० ब्रा० ३।६।३।२१)। विमृजते विमृजति शिथिली करोति । शर्नैविमृज्यते सन्ध्या नभो नेत्रैरिवावृतम् (रा० १।३४।१६) । विमृज्यतेऽपैति । कर्मकर्तिर प्रयोगः । शुभाशुभान्वितानभावान् विमृजनसंक्षिपन्निप (भा० अनु० १४।७२) । विसृजन् उत्पादयन् । प्रलपन्विसृजन् गृह्णन् (गीता० ५।६) । मलं विमृजन् मैत्रं कुर्वन् । ग्रावश्यकमाचरन् । मलशब्दस्तु नात्यन्तमपेक्ष्यते । नवं पयो यत्र धनैर्मया च त्वद्विप्रयोगाश्रु समं विसृष्टम् (रघु० (१३।२६)। विसृष्टम् मुक्तम् । विहृतम् । पित्रा विसृष्टां मदपेक्षया यः श्रियं युवाप्यङ्कमतामभोक्ता । (रघु० १३।६७) । पित्रा विसृष्टां पित्राऽतिसृष्टां दत्ताम् । तद्विसृष्टः स पुरुषो लोके ब्रह्मेति कीर्त्यते (मनु० १।११)। तिद्वसृष्टः तेनोत्पादितः। विना नार्थः। सृष्ट इत्येवालम् । तं तं विसृष्टवान् व्यासो वरदो धर्मवत्सलः (भा॰ ग्राश्रम॰ ३३।२५)। विशब्दो नार्थान्तरकृत् । ग्राभाते एव भातेऽस्मिन्कुच्छात्सर्गे विसर्गता (यो० वा० ६। (२) १४३।३३) । विसर्गता विसर्गामावः । विसर्गः सृष्टिः, विसृष्टिः = विविधा सृष्टिः । नारायण्विसर्गः स प्रजास्तस्याप्ययोनिजाः (हरि० १।१।४५)। तथा विसर्गे कौबेरे वारुएो चैव संयमे (भा० सभा० ७८।१६)। विसर्गे दाने । तथापि तच्छक्तिविसर्गः (भा० पु० ६।१७।२३) । विसर्गः पुण्य-पापलक्षणं कर्मेति श्रीवरः। भूतभावो द्भवकरो विसर्गः कर्मसंज्ञितः (गीता प्रविसर्गी बलवान् (चरके चि० ३।१३४) । अविसर्गी नित्यानु-षक्तः। तेषां सृष्टि विसृष्टि च वैशम्पायन कीर्तय (हरि० १।७।१)। विसृष्टि-विविधा मृष्टिः। इयं विसृष्टियंत ग्राबभूव (ऋ० १०।१२६।७)। उक्तोऽथंः। विशब्दो नानात्वे । तस्मै विसृज्योत्तरकोसलानां...प्रभुत्वम् (रघु० १८।७) । विमुज्य समप्य ।

— मृप् (सृष्तृ गती)। प्रथ हंसा विससृपुः सर्वतः प्रमदावने (भा० वन० ५३। २५)। विससृपुः संचेदः । यः सुबाहुरिति राक्षसोऽपरस्तत्र तत्र विससर्पं मायया (रघु० ११।२६)। मनोरागस्तीवः विषमिव विसर्पं त्यविरत्तम् (मालती० २।१) विसर्पति संचरित प्रसरित व्याप्नोति । (बाष्पः) विसर्पन् धाराभिर्लुठिति धरगीं

जर्जरकराः (उत्तर० १।२६)। विसर्पन् स्रमुख्यस्वमानः । विसप्स्यन्ति च ते यशः (भा० पु० ४।१।३१)। द्रःतर्गितण्यर्थः सृपिः । विसुमरतां नेध्यःतीःत्याह । विष-विसपीं विसपीं विसपीं विसपीं कण्डूः । स्राद्धां सा पामो-च्यते । तथा च काइयपसंहितायां प्रयोगः न विना रक्तपित्ताभ्यां वैसपीं जातु जायते (का० सं० खिल० विसपीं च० इलो० १६) । विसपीं एव वैसपीं ।

—सो (षो ग्रन्तकर्माण्)। पूषा ते बिलं विष्यतु (ग्राप० घ० २।२।६।१)। ग्रपावर्तयत्वत्याह। तत् (दाम) ते विष्याम्यायुषे (ग्रथवं० ६।६३।१)। विष्यामि विमुञ्चामि। स्यतिरुपमृष्टो विमोचने (नि०१।१७)। प्रकृते कर्मन् विष्यति (ग्रन्थिम्) (श० ब्रा०२।६।१।२४)। विष्यति विस्रंसयित, शिथिल-यति, मुञ्चिति। ईशानो विष्या इतिम् (ग्रथवं०७।१६।१)। विष्या विष्य विष्य विष्या प्राप्तं पुनान ऋजं च गातं वृजिनं च सोम (ऋ०६।६७।१८)। विष्य शिथिलय।

—स्कम्भ् (स्कम्भु रोधनार्थः स्तम्भनार्थो वा सौत्रः) । विष्कम्भोऽर्गलं न ना (ग्रमरः) । तद् द्विगुणविष्कम्भं खाताद् वप्रं कारयेत् (की० ग्र० २:३।५)। विष्कम्भ ग्रायामः । एषामन्तरविष्कम्भो योजनानि सहस्रशः (भा० भीष्म० ६।६) । विष्कम्भो विस्तारः ।

—स्तन् (स्तन गदी देवशब्दे) । वितस्तनुः खे सुरदुन्दुभिस्वनाः (भवदा० ६।१६) । जगर्जु रित्यर्थः ।

— स्तम्भ् (स्तम्भु धारणार्थः सौत्रः) । ग्राहोस्वित् प्रसवो ममापचरितैविष्टम्भितो वीरुधाम् (शा० ५।६) । विष्टम्भितो रुद्धः । विष्टब्धं विद्रुमस्तम्भैवेदूर्यफलकोत्तमैः (भा० पु० १०।६६।६) । विष्टब्धं धृतम्, ग्रवलम्बतम् ।
ग्रात्युच्छिते मन्त्रिणि पार्थिवे च विष्टम्य पादावुपतिष्टते श्रीः (मुद्रा० ४।१३) ।
विष्टम्य समासज्य, हढं निधाय । विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत् (गीता १०।४२) । विष्टम्य व्याप्य, ग्राक्रम्य । स्फिग्देशेनोपविष्टः स दोभ्यी विष्टभ्य मेदिनीम् (भा० शत्य० ६१।२४) । विष्टभ्य=ग्रवलम्ब्य । पार्श्वतः करणं प्राज्ञो विष्टम्भित्वा प्रकारयेत् (भा० शां० १४२।६) । विष्टम्भित्वा =
विष्टभ्य = निश्चत्य, ग्रवधार्य ।

—स्तृ (स्तृज् ग्राच्छादने)। पटस्य विस्तारः । प्रथने वावशब्दे (२।३।३३)। इत्यत्र वृत्तावुदाहरणम् । तृरणविस्तर इति तार्गं शयनीयमाह ।

—स्था (क्ठा गतिनिवृत्ती)। विज्ञायते च ऋषे ऋषेर्वा एता निर्मिता यत्सामिधेन्यः, ता यदसंयुक्ताः स्युः प्रजया पशुभिर्यजमानस्य वितिष्ठेरन् (ग्राप० श्रो० इष्टिहौत्रकल्पे ११।१०)। वितिष्ठेरन् वियुञ्जीरन् । यस्त

म्रात्मा पशुषु प्रविष्टो देवानां विष्ठामनु यो वितस्थे (ग्राप० श्री०२।३।१०।५)। देवानां विष्ठां विशिष्टां स्थितिमवस्थामनुरुष्ट्य वितिष्ठतेऽवितष्ठते । महः संवर-गाद व्यस्थात् (वा॰ सं॰ १५।६५) । संवरममरिएकाष्ट्रम् । ततो व्यस्थात् व्युदस्थात् । निरक्रामत् ग्राविरासीत् । दिवः सदांसि बृहती वितिष्ठसे (नि० ६। २६।२) । वितिष्ठसे विष्टभ्य तिष्ठसीति दुर्गः । य एतावन्तश्च भूयांसदच दिशो रुद्रा वितस्थिरे (वा० सं० १६।६३)। दिशो ध्याप्य स्थिता इत्याह। तती वि तिष्ठे भुवनानि विश्वा (ग्रथवं० ४।३०।७)। व्याप्य स्थितोरमीत्यर्थः । प्रेति प्रावो वितिष्टाते (श० ब्रा० १।४।१।६)। वितिष्ठाते प्रतिष्ठाते (गोचराय)। वितिष्ठन्तां मातुरस्या उपस्थान्तानारूपाः पश्चवो जायमानाः (अथर्व० १४।२। २५)। वितिष्ठश्तां प्रवर्तन्ताम् । शोकबुद्धि तदा चक्रे न चैकत्र व्यतिष्ठत (भा० ग्रादि० १७७।७)। नैकत्र स्थेमानमलभत । ग्रनवस्थितोऽभूदित्यर्थः। यथेयं पृथिवी मही दाधार विष्टितं जगत् (ग्रथर्व ० ६।१७।४)। विष्ठितं स्था-वरमचलम्। जगत् चलम्। पशुं नः सोम रक्षसि पुरुत्रा विष्ठितं जगत् (ऋ०१०।२४।६) । अनन्तरोदीरित एवार्थः । सायगस्तु सुरनरितयंग्योन्या-दिभावेनावस्थितमित्येवं व्याख्यात् । भूतोपहतचित्तेव विष्ठिता विस्मृता स्थिता (रा० २।५६।३४)। विध्वता निःस्पन्दा । क्षमायां विध्वतं जगत् (रा० १। ३३।६)। विष्ठितमवस्थितमाधृतं लम्बमानम् । एकं वर्षसहस्रं तु वामाङ्गु-ष्ठाग्रविष्ठितः (भा० ग्रनु० १४।६८) । विष्ठितः स्थितः ।

—स्पर्ध (स्पर्ध सङ्घर्षे । सङ्घर्षः परामिभवेच्छा)। येन विस्पर्धंसे नित्यं यदर्थं घटसेऽनिशम् (भा० शां० २।२४)। विस्पर्धसे स्पर्धसे । नेह विरथन्तिर-यति । संघर्षं सीत्येवार्थः ।

—स्फुर् (स्फुर ईषच्चलने)। नदःतं विस्फुरःतं च पशुमारममारयत् (भा० सौष्तिक० ८।१६)। विस्फुरःतं विचेष्टमानम्। ग्रात्नी इमे विष्फुरःती ग्राम्त्रान् (ऋ० ६।७४।४)। विष्फुरःती विष्फुरःती विष्फुरःती विष्कुरःती विष्कुरःती विष्कुरःती विष्कुरःती विष्कुरःती विष्कुरःती विष्कुरःती परिसर्पःती चेष्टमाना। कि नाम विस्फुरित शस्त्राणि (उत्तर०४)। वकासति, उन्मयूखानि भवन्ति। एकोपि विस्फुरितमण्डलचापचकं कः सिन्धुराजमभिषेणियितं समर्थः (वेणी० २।२६)। विस्फुरितमाकृष्टम्। मुखेन विस्फूर्यं सुवीरराष्ट्रपं ततोऽज्ञवीतं द्रुपदातमजा पुनः (भा० वन० २६८।१)। विस्फूर्यं सुवीरराष्ट्रपं ततोऽज्ञवीतं द्रुपदातमजा पुनः (भा० द्रोण्० १३५।४०)। विस्फूर्यं फूत्कारं इत्वा। विस्फार्यं सुमहच्चापम् (भा० द्रोण्० १३५।४०)। विस्फार्यं वितत्य। चिस्फुरोणिवत्यात्विकत्यः।

-स्फूर्ज (दुग्रो स्फुर्जा बज्जनिर्घोष)। अस्त्येवं जडघामता च भवतो

यद् व्योग्नि विस्फूर्जसे (का० प्र०१०।४४४)। वव च विकान्तता याता क्व च विस्फूर्जितं महत् (भा० शल्य० ३१।३३)। विस्फूर्जितं गर्जितम्, स्तिनितम्। तत्सवं सुरलोकदेवसद्द्यां धर्मस्य विस्फूर्जितम् (भर्तृ ० २।१२५)। विस्फूर्जितम् फलं विषाकः, परिएगमः। त्वद्भवतेविस्फूर्जितमिदम् (मिहम्नः स्तोत्रे ११)। उक्तचर एवार्थः। धारागां च निपातेन वायोविस्फूर्जितेन च (भा० वन० १८६।६)। विस्फूर्जितेन प्रचण्डेन वेगेन। विश्वं विध्वंसयन् वीर्यशौर्यविस्फूर्जितभ्रवा (भा० पु० ४।२४।५७)। विस्फूर्जिताऽऽकुठिचता। अन्यत्र दुर्लभोथंः।

— स्म (क्ष्मङ् ईषद्धसने) । उभयोर्न तथा लोकः प्रावीण्येन विसिष्मिये (रघु० १५।६६) । विसिष्मिये — विस्मयमाप साइचर्यो बभूव । न विस्मयेत तपसा (मनु० ४।२३६) । न विस्मयेत् न हृष्येत्, न गर्वयेत । विस्माययम् विस्मतमात्मवृत्तौ (रघु० २।३३) । विस्माययन् विस्मयं कुवंन् (जनयन्) । वीर्यवान् न च वीर्येग् महता स्वेन विस्मितः (रा० २।१।१३) । विस्मितो गर्वितः । शमीजातं तु तं दृष्ट्वा श्रद्भवत्थं विस्मितस्तदा (हरि० १।२६।४४) । विस्मितो विस्मतो विस्मयान्वितः ।

समृ (स्मृ चिन्तायाम्) । कमलवसितमात्रिनवृंतो मधुकर विस्मृतोस्येनां कथम् (शा० ५।१) । यदा त्वन्यसङ्गात्पूर्ववृत्तं विस्मृतो भवान् (शा० ६) । विस्मृतिः स्मृतिसम्प्रमोषः । प्रानिर्देश्यसुषः स्वर्गः कस्तं विस्मारियष्यिति (विक्रम० ३।१८) ।

---स्यन्द् (स्यन्द् स्रवणे) । शम्भुमयोभूभ्यां विष्यन्दयति (कौ० सू० ४३, ३-१२) । स्रासिञ्चतीत्यर्थः । माहतं विष्यन्दमानं (पयः) । स्वथ्यमानमित्यर्थः ।

—स्रंस् (स्रंसु प्रवस्नंसने)। उतो त्वस्मै तन्वं वि सस्रे (ऋ॰ १०।७१। ४)। विसस्रे विवृग्गोति। तस्मादु हैतद् यः सर्वमाजिमेति व्यवस्रंसते (श॰ ब्रा॰ ६।१२)। विस्रंसते शिथली सर्वति, श्राम्यतीत्यर्थः। ग्रस्य विस्रंसमानस्य शरीरस्थस्य देहिनः (कठ० उ० २।२।४)। ग्रथ विस्रंस्य ग्रन्थिम् (श॰ ब्रा॰ १।३।३।४)। ग्रन्थि शिथलीकृत्य, विसाय, विषीव्य।

—सम्भ (सम्भ विश्वासे) । सुविस्तब्धैरङ्गैः पश्चिषु विषमेष्वप्यचलता मुद्रा० ३।३) । विस्रब्धैविश्वस्तैः प्रत्ययितैः स्वशक्तौ कृतश्चद्धैः । विस्रब्धं क्रियतां वराहततिभिर्मुस्ताक्षतिः पत्वले (शां०२।६)। विस्रब्धमनाशङ्कम्, श्रशङ्कितम् ।

—स्नु (स्नु गतौ) । स तु बागावरोत्पीडाद् विस्नवत्यमृगृत्वगाम् (भाव वन० २१।८) । विस्नवति मुञ्चति । उत्वग्रमुत्कटम् । छिद्रो हि यज्ञो भिन्न इवोदिधिवस्रवति । (गो० ब्रा० उत्तर० २।४) । विस्नवति इच्योतित क्षरित । उदिधः कलकाः । जलं विस्नावयेत्सर्वमिवस्नाव्यं च दूषयेत् (भा० शां० ६६। ३६) । विस्नावयेत् परिवाहयेत् ।

- स्वन् (स्वन ध्वन शब्दे)। वेश्च स्वनो भोजने (८।३।६६)। इत्यत्र विष्वरणतीत्युदाहृतं वृत्तौ । तस्य सशब्दं भुङ्क्त इत्यर्थः। ध्रभ्यवहारिक्रया-विशेषोऽभिधीयते यत्र स्वननमस्तीति वृत्तिः।
- —स्वप् (जिब्बप् शये) । तदाहुर्नाग्निरुपस्थेयः कद्श्रेयांसं विषुप्तं बोध-यिष्यतीति (ग्रापः श्री० ६।७।२।७।१) । विषुप्तं प्रसुप्तं सुषुप्तम् ।
- —हन् (हन हिंसागत्योः) । विघ्ननित रक्षांसि वने क्रतुंश्च (भट्टि० १। १६) । विघ्नन्ति कतून् = कतुष्वन्तरायमाचरन्ति । गतिविजघ्ने नहि तद्रथस्य (रघु० ५।२७)। न विहता प्रतिरुद्धाः मुदित्यर्थः । न व्यहन्यत कदाचिदर्थिता (रघु० ११।२) । उबतोऽथं: । पद्मान्यशोक पूष्पाशि ह्या दिव्हिन्यते । सीताया नेत्रकोषाभ्यां सहशानीव...(रा० ४।१।७१) । विहन्यते रुध्यतेऽप-सायंते । पद्मकोशपलाशानि द्रष्ट्रं इष्ट्रिहि मन्यते । सीताया नेत्रकोशाभ्यां सहशानीति लक्ष्मगा ।। इति पाठान्तरम् । तत्रापरीक्ष्य प्रवर्तमानोऽर्थाद् विहन्येत, म्रतथं चाप्नुयात् कदाचित् (मी० शा० भा० १।१।५)। विहन्येत रुद्धो वारितः स्यात् । अर्थं नासादयेदित्याह । तद्यथा शङ्कृभिश्चर्म विहन्यात् (श० ब्रा० २।१।१।१०) । वितानयेदित्याह । मुण्डमिश्रहलक्ष्णेति (३।१।२१) सूत्रे तुस्तानि विहन्ति वितुस्तयतीत्युदाहतं वृत्तौ । वितुस्तयति विशवी करोति । तुस्तानि जटीभुताः केशाः । तान्विहन्ति विश्लेषयति पृथक् करोतीत्यर्थः । प्रारभ्य विघन-विहता विरमन्ति मध्याः (भर्जुः )। विष्नविहताः प्रत्यूहैः प्रतिहतप्रसराः। (म्रलं) सहसा संहतिमंहसां विहःत्म (कि॰ ५।१७)। विहन्त्म ग्रपनेत्म । तत एष्याम्यतीतेऽग्नी विहन्तुं पांसुसंचयम् (भा० ग्रादि० २३०।१८)। उक्तपूर्व एवार्थ: । तद्भूतनाथानुग नाईसि स्वं सम्बन्धिनो मे प्रशायं विहन्तुम् (रघ्० २।५८) । विहन्तुम् पराकतु प्रत्याख्यातुं प्रत्यादेष्टुम् । विद्वा ग्राने ग्रभियुजी विहत्य (ग्रथर्व ०,७।७७।१)। विहत्य विशेषेरण हत्वा । श्रमियुजोऽभियोक्तुन् ।
- —हस् (हसे हसने) । किमिति विषीदित रोदिति विकला विहसति युवितसभा तव सकला (गीत० ६) । विहसति उपहसति । विरुद्धो हासो विहासः । गौरीववत्रभ्रकुटिरचनां या विहस्येव फेनैंः (मेघ० ५२) । विहस्य उपहस्य । कि चिद् विहस्यार्थपित बभाषे (रघु० २।४६) । विहस्य रिमतं कृत्वा । इह विशब्द ईषदर्थे । विहसितं सस्वनं स्यात् (ग्रग्निपु० ३४२।१०) । इह विवैंशिष्ट्ये ।

—हा (श्रोहाक् त्यागे) । विहाय लक्ष्मीपतिलक्ष्म कार्मुकं जटाधरः

सञ्जुहुधीह पावकम् (कि॰ १।४४) । विहाय संन्यस्य परित्यज्य । ज्ञातास्वादो विवृतजघनां को विहातुं समर्थः (मेघ० ४३) । विहातुमुत्स्रस्टुम् उज्ञिसतुम् ।

—हा (स्रोहाङ् गतौ) । विजिहीष्व लोकम् (स्रथर्व० ६।१२१।४) । विविधं गच्छेत्यर्थः । वराहेण पृथिवी संविदाना सूकराय वि जिहीते मृगाय (स्रथर्व० १२।१।४८) । विजिहीते विवरं बदातीत्यर्थः । स वायुमागच्छित तस्मै स तत्र विजिहीते (श० बा० १४।६।१२।१) । विजिहीतेऽपसपंति स्रवकाशं ददाति । वि पर्वीण् जिहतां सूतवा उ (स्रथर्व० १।११।१) । प्रसविनरोधकाः सिन्धबन्धा विजिहतां विगच्छन्तु विश्वल्था भवन्त्वित सायणः । विजिहीष्व वनस्पते योनिः सूष्यन्त्या इव (ऋ० ५।७६।५)। विजिहीष्व —विगच्छ विवृता भव । वनस्पति-वंनस्पतिविकारः पेटिका । स्रथास्या ऊरू विहापयित (श० ब्रा० १४।६।४।२०) । विहापयित पृथक्करोति । वियौति वियुनाति । वि योनि हापयामिस (स्रथर्व० १।१११३) । विहापयामिस विहापयामो विवृण्यः । सुकीतिना काक्षीवतेन योनि व्यहापयत् (ऐ० ब्रा० ५।१५) । व्यहापयद् गर्भनिःसरणायावकाशमकरो-वित्याह । इदं तच्छीर्षकपालं विहाप्य यदिदमन्तरतः शिष्णों वीर्यं तदिसमन्दिधाति (श० ब्रा० ७।५।२१४) । विहाप्य विदार्थ ।

—हुर्क्ड् (हुर्क्छा कौटिल्ये) । तस्माद्यो मनुष्यागां मेद्यत्यशुभे मेद्यति विहूर्क्छिति हि, न ह्ययनाय चन भवति (श० ब्रा०२।४।२।६)। विहूर्क्<mark>छिति पादा-वस्य विषमी भवत इत्याह ।</mark>

—ह (हुज् हरणे) । विहरित हरिरिह सरसवसन्ते (गीत०१) । विहरित कीडिति, श्रात्मानं विनोदयित । कीर्ति बहुभ्यो विहर द्विराजे (श्रयवं० १।२०। १) । विहर विभज बहुलं वितर । न वीरपत्नीं विहरेत नारीम् । न विहरेत न विभजेत । स्त्र्यन्तरकरणेन धर्मार्थकामेषु तां विभागवतीं न कुर्यादित्यर्थः । एषा ह वा श्रस्य सहस्रम्भरता यदेनमेकं सन्तं बहुधा विहरित्त (ऐ० ब्रा०१।२०) । च्याहरन्तीत्यर्थः । श्रथ यदेनमेकं सन्तं बहुधा विहरित्त तदस्य वैश्वदेवं रूपम् (ऐ० ब्रा० ३।४) । पूर्वोक्त एवार्थः । स पच्छः प्रथमे सूनते विहरित्त, श्रद्धंचेशो द्वितीय ऋनशस्तृतीये (गो० ब्रा० उ० ६।८) । स्थानविपयं करोतीत्यर्थः । पञ्चशब्दादिलक्षणायां भृवि पादो विहरित (साङ्ख्यका० ३४, गौडपादः) । विहरित गिंत करोति, क्रामित । ग्रामं विहरित (उद्योते नागेशः) । गच्छतीत्यर्थः । इति बाष्पं विहरित (शा०६) । मुञ्चतीत्यर्थः । पाद्वंतो विहरिष्यामि इत्येवं याचितो वरः (बागोन) (हरि०१।३।७७) । त्वत्स-िनधौ विचरिष्यामीत्यर्थः । न सख्यमजरं लोके विद्यते जातु कस्य चित् । कालो वैनं विहरित कोधो वैनं रहत्युत (भा० श्रादि०१३१।६०) ।। विहरत्यपनयित

श्रपाकरोति । एनमिति पुन्तिर्देशो लिपिकरप्रमादजः । श्रग्नीदग्नीन् विहर (श० बा॰ ४।२।४।११)। विहर पृथक्पृथक् प्रगाय रचय । यस्त ऊरू विहरत्यन्तरा दम्पती शये (ऋ० १०।१६२।४)। विहरति पृथक्करोति । तस्मातः ज्यूरु विहरति (ऐ०ब्रा०२।३४)। श्रनन्तरोदोरित एवार्थः । तद्यदेतावग्नी श्राहवनीयाद् विह्नियेते (श० बा० १२।६।३।१३) । पूर्वेस समोऽर्थः । यस्य दस्युगसा राष्ट्रे व्वाङ्क्षा मत्स्यान् जलादिव । विहरन्ति परस्वानि ... (भा० घां० १४२।२६) ।। विहरन्ति भ्रपहरन्ति, ग्राच्छिन्दन्ति, विलुम्पन्ति । पततश्वापरो राजन् विजहारासिना शिरः (भा० कर्गा ० २८।३८)। विजहार ग्रपजहार, विच्छेद। व्यहरन्तुत्त-माङ्गानि पाण्डवा गजयोघिनाम् (भा० भीष्म० ६२।४२) । उक्तोऽर्थः। हिंसया विहरिष्यन्तो धर्म पितृकृतेन वै० (हरि० १।१६।५)। पित्रथं धर्म श्राद्धमृद्दिश्य हिंसया विहरिष्यन्तो जीवन्त इत्यर्थः । ये पाकशंसं विहरन्त एवैः (म्रथवं० ८१४।१) । विहरन्ते विशेषेर्ण हरन्ति उपक्षपयन्ति यथाकामं परिवद-न्तीत्यथं इति सायगः । ते देवा आग्नीधादेव सदस्यानग्नीन् विहरन्त (ऐ० ब्रा० २।३६) । विहरन्त = व्यहरन्त । ग्रडमावश्छान्दसः । ग्राहरन्निस्यर्थः । गृह्येऽपनौ पाकयज्ञान् विहरेत् (वा० गृ० १।२)। देवरथस्यैव तदन्तरौ रश्मी विहरत्यलोभाय (ऐ० बा० २।३७)। विहरति संगृह्णाति । स्रलोभाय == स्रना-कुलत्वाय । मासमेकं विजह्न स्ते ससैन्य न्तः पुरा वने (भा० ग्राश्रम० २६।७) । विजह्रुः, भ्रेमुः पर्याटुः । विहरेत्स्वास्थ्यमिदं च मे न सङ्गः (बुद्ध० ४।३४)। विहरेत् ग्रपहरेत् नाशयेत् । स विद्युच्छुरितं चापं विहरन्वै तलात्तलम् (भा०वन० १७।४) । विहरन् सच्यापसच्यहस्ततलपरिवर्तेन कर्षन्नित्यर्थः। एतां रात्रि विह-रेयाताम् (गो० गु० १।६।६)। नयेयातां विगमयेयाताम् । यथालिङ्गं वा विहरन् (गो० गृ० ३।४।२१)। विहरन् व्यवहरन् इति सत्यव्रतः सामश्रमी। विहारो विकर्षणं पृथक्करराम् । एतत्कालत्रये मन्त्रान्विमजन् इत्यर्थे इति । विहरनन् संहरेच्चक्षुरसीति (द्रा० गृ० ३।१।१६)। विहरन्ट्याहरन्। स्राङ् परिहृतः। स्थानासनाभ्यां विहरन्तः (ग्राप० घ० १।६।२५।१०) । कालं क्षिपन्तः क्षपयन्त इत्यर्थः । विहारावसथोद्यानकूपारामसभाष्रपाः । वष्राणां चैव कर्तारः (भा० ग्रनु॰ २३।६६) । विहारा भिक्षुनिकाय्याः । कुर्याद् विहारमाहारं निर्हारं विजने सदा (शुक्र० ३।११२) । विहारो व्यवायो रतम् । यथाश्रुति विहारे (म्राप० ध० २।६।६) । विहारो यज्ञकमं । शमीमथ्यः सूचो भवन्ति हिरण्यमय्यो वा दक्षिगुस्य विहारस्य (भा० श्रौ० ८।६।६)। उनतोऽर्थः। न विहारार्थं जल्पेत् (ली॰ गु॰ १।२०) । विहारः कीडा । तदर्थं परिहासादिकं न वदेत् । प्रथवा विहारो मलमूत्रोत्सर्गमाह । विहारार्थं न जल्पेदनुज्ञाग्रहणायेत्यर्थ इति देवपालः । सविहारं सुखं जग्मुर्नगरं नागसाह्वयम् (भा० ग्रादि० २०७।११)।

सविहारं सलीलम् । भ्रन्तरेगा खल्विप शब्दप्रयोगं बहवोऽर्था गम्यन्तेऽक्षिनिकोचैः पारिएविहारैइच (पा० २।१।१ भाष्ये)। पारिएविहारैहंस्तचेष्टाभिः। न समा-वृत्ता वपेरन्नन्यत्र विहारात् (ग्राप० घ० १।३।१०।७) । विहारो यागदीक्षा । वपेरन्नित्यत्र केशानिति शेषः । यथा तर्हि रथाङ्गानि विह्तानि प्रत्येकं व्रजिक्रियां प्रत्यसमर्थानि भवन्ति (पा० १।२।४५ सूत्रभाष्ये) । विह्तानि विक्षिप्तानीति कैयटः । विहरतिरिह पृथक्करणे वर्तत इषि नागेशः । महाव्याहृतीरच विहृता भोङ्कारान्ताः (गो० गृ० २।१०।४०)। विहता विकृष्य हताः पृथक्कृताः । यदस्य हुतं विहृतं यत् पराभृतम् (अथर्व० ४।२६।४)। उक्तोर्थः । कुत ग्रागम्यते सौते वव चार्यं विहतस्त्वया। कालः कमलपत्राक्ष शंसैतत्पृच्छतो मम (भा०म्रादि० १।७)।। विह्तो नीतः नीलकण्ठः । विहृत्य नीत इति तु वयम् । विहृतम् । भ्रवसरा-गतस्याभाषणं व्याजादिना द्यातेङ्गितम् (दशरूपके २।३०)। निगदव्याख्यातम् । विह्तिमियाय रुचिस्तडिल्लतानाम् (कि० १०।१६)। विहृतिविवृद्धिः । विवृति-मिति पाठान्तरम् । आध्यादीनां विहर्तारं धनिने दापयेद् धनम् (याज्ञ २।२६)। विहर्तारमपनेतारम् (उपभोगादिना)। ग्राङो दोऽनास्यविहर्णो (पा० १।३। २०) । विहरणं व्यादानम् । मूलतो विहरणं पृथक्कररणिमत्यथस्तादसकृदुक्तम् । श्रोष्ठपुटयोः पृथक्करणमेवास्यविहरणम् । वेः पादविहरणे (पा॰ १।३।४१) । इह विहर्गां विक्षेपः। विक्रमते वाजीत्युदाहरगम् । सुष्ठु पदानि विक्षिपतीत्यर्थः। श्रव्वादीनां गतिविशेषो विक्रम इति च वृत्तिः। उपानदिधनहनपूर्वोत्तरपद-विहरगा-पथिभोजनशय्यासनोदकपानाद्यासु (नि० १।१।११ इत्यत्र दुर्गः)। उक्तोऽर्थः । वचनादानविहर्गोत्सर्गानन्दाइच पञ्चानाम् (सां० का० २८ इत्यत्र गौडपादः) । उक्तपूर्व एवार्थः । निष्कालन-प्रवेशने तन्त्री-विहरराम् (गो० गु० ३।६।६) । तन्त्र्या बन्धनरज्ज्वा दाम्नः पृथक्करणमिह विहरण-मुक्तम् । अग्निविहरराम् । स्वस्थानाद् विभज्यान्यत्र नयनम् (ऐ० ब्रा० ४।३ इत्यत्र सायगः)। गार्हपत्याद् दक्षिगाग्निमुद्धत्य तस्मादाहवनीयं प्रगीय दक्षिगा-ग्नेस्तदायतने निधानं बिहरराम् (श्री० प० नि०) । गाहंपत्यक्ण्डस्थानामग्नीना-माहवनीयदक्षिएगाग्निकण्डयोविहारो वितानम् इति (मनु० ६।६ इत्यत्र कुल्लूकः) । उत्तरत उपचारो विहारः (बौ० घ० १।७।१५।१) । विहृता ग्रग्नयो यस्मिन्देशे स विहारः। जपत्युत्तरतो विहारस्य (ग्राप० श्रौ० १।१।४)। विहारं प्रपद्यते पूर्वेगोत्करमपरेगा प्रगीताः (ग्राइव० श्रौ० १।१।४) । विहारो विह्नताग्निमध्यगः प्रदेशः । न विहारेगा व्यवेयात् (ग्राह्व० गृ० १।५।४ इत्यत्रानाविलायामुद्धृतम्) । विहारवेलाविलोले पर्यटित पत्नीजने (हर्ष० तृ० उ०)। विहारो वहिनसन्धुक्षणमिनहोत्रार्थम् इति शङ्करसङ्केतः। स्थाना-

समिबहारै: (याज्ञ ३।५१)। विहार: क्रीडा विनोदो वा । विहारयोगान्व्या-स्यास्याम: (ग्राप० शुल्ब० १)। विहारो विमानम् ।

—ह्नल् (ह्नल ह्मल चलने)। ग्रन्तिभन्नं ग्रमित हृदयं विह्नलत्यङ्गमङ्गम् (मालती॰ ४।२०)। विह्नलित विचलित वेपते। क्षणमात्रसलीं (स्रजम्) मुजातयोः स्तनयोस्तामवलोक्य विह्नला (रघु० ८।३७)। विह्नला परविशेति मिल्लः। संज्ञां नोपलभे सूत मनो विह्नलतीव मे (भा० ग्रादि० १।२१८)। भ्रमतीत्यर्थः। वित्तव्याधविकारविह्नलिगरां नामापि न श्रूयते (भर्तृ० ३।४६)। विह्नला क्लिष्टा, दूना।

--हवृ (हवृ कौटिल्ये) । इममग्ने चमसं मा विजिह्नरः (ग्रथर्व० १८। ३।५३) । कृटिलं मा कार्षीरित्यर्थः ।

—ह्वे (ह्वे स्पर्धायां शब्दे च)। यदिन्द्राग्नी जना इमे विह्वयन्ते तना गिरा (ऋ० ८।४०।७)। नाना ह्वयन्त इत्यर्थः।

#### व्यति (वि+ग्रति)

— ग्रम् (ग्रम् क्षेपे) । न च व्यत्यसनीयानि (वस्त्राणि निर्णेजकेन) (याज्ञ० २।२३८ इत्यत्र मिताक्षरा) । न व्यत्यासं विषयंयं नेतव्यानीत्याह । वाससा-मन्यदीयानां परकीर्यवित्तीभिनिहंरणिमह वस्त्रव्यत्यास उक्तः । न च वासांसि वासोभिनिहरिदिति मनुवचनम् (८।३६६) । ग्रन्यदीयवाससामन्यसमे परिधानाथं दानमपि निहंरणं भवति । व्यत्यस्तपाणिना कार्यमुपसङ्ग्रहणं गुरोः (मनु० २।७२) । व्यत्यस्तपाणिनेति शिष्यविशेषणम् । ग्रपसव्यस्योपिर सव्यं निधाय हस्तं गुरुपादौ गृह्णीयादित्याह । उचथ्यभारद्वजौ व्यत्यस्य भार्ये जग्मतु-रित्यापस्तम्बधमंसूत्रे २।१३।६ उज्जवलायां हरदतः । व्यत्यस्य विपयंयं कृत्वा । उचथ्यस्य भार्यां भारद्वाजो जगाम, उचथ्यश्च भारद्वाजस्येति विपयंयो व्यत्यासः । माता व्यत्यस्य देवेन दुहित्रे स्वं चर्च ददौ (हरि०१।२७।२५) । व्यत्यस्य विपयंस्य विपरीतं विभज्य, परिवत्येत्यथंः ।

—इ (इण् गतो) । यं यं व्यतीयाय पतिवरा सा (रघु० ६।६७) । व्यतीयाय = प्रतिक्रम्याग्रतोऽगच्छत् । नृपं तं "सा व्यत्यगादन्यवधूर्भवित्री । महीधरं
मार्गवशादुपेतं स्रोतोवहा सागरगामिनीव (रघु० ६।५२) । व्यत्यगात् ग्रतीत्य
गता । पञ्चैव वर्षािग तथा व्यतीयुरधीयतां जपतां जुह्नतां च (भा० चन० ५०
१२) । रेखामात्रमपि क्षुण्णादा मनोर्बत्मनः परम् । न व्यतीयुः प्रजास्तस्य
नियन्तुर्नेमिवृत्तयः (रघु० १।१७) ।। रेखामात्रमपि परं नातिक्रान्तवत्य इत्याह ।
ग्रस्य वर्षस्य शेषं चेद् व्यतीयुरिह पाण्डवाः (भा० वि० २६।४) । व्यतीयुर्गम-

येषुः क्षपयेषुः । यो व्यतीयाद् युषि श्रेष्ठमिप चक्रधरं स्वयम् (भा० ग्रादि० १६२।१७) । व्यतीयात् लङ्घयेत्, श्रिभमवेत्, विजयेत । ततो रथाभ्यां रिथनी व्यतीयतुरमर्षगा (भा० वि० ३२।२६) । व्यतीयतुः — ग्रवतेरतुः । व्यतीतस्य ते धर्मात् (रा० ४।१७।३१) । व्यतीतस्य विचलितस्य प्रच्युतस्य भ्रष्टस्य । व्यतियतामिप तद्वः (नै० ५।१३) । व्यतियतामितकामतामुपेक्षमाणानां परिस्तताम् । व्यतीत्य न हि शीतांशुं चिन्द्रका स्थातुमहित (ग्रवदा० विश्वन्तर० ६६)। व्यतीत्य, श्रितक्रम्य, श्रितहाय, विरहृत्य । दैवयोगात् क्षणे तिस्मन्त्मिकाव्यत्ययोऽभवत् (राज० ७।५०३) । व्यत्ययो व्यत्यासः । दित्सितेऽङ्गुलीयके दातव्येऽदित्सितमदीयतेत्यर्थः ।

—कृ (कृ विक्षेषे) । महान्व्यतिकरो रौद्रो योधानामन्वपद्यत (भा० कर्ण ॰ २४।७४) । व्यतिकरः समागमः । तीर्थे तोयव्यतिकरभवे जहनुकन्यासरय्वोः (रघु० ८।६५) । तोयव्यतिकरोऽपां संमिश्रणम् । रुद्रेणेदमुमाकृतव्यतिकरे स्वाङ्गे विभक्तं द्विधा (माल० १।४) । व्यतिकरः सम्पकः । चतुणी यत्र वर्णानां धर्मव्यतिकरो भवेत् (भा० शां० २८७।३७) । व्यतिकरः संकरः । यथा वच्चेण व दीर्णं पर्वतस्य महच्छिरः । व्यतिकीर्णाः प्रदृश्यन्ते तथा सूना महीतले (भा० वि० २४।२) ॥ व्यतिकीर्णा विक्षार्ताः ।

—कम् (कमु पादविक्षेपे)। तदन्तःपुरमासाद्य व्यतिचक्राम तं जनम् (रा॰ २।१४।२६)। व्यतिचक्राम — अतीत्य जगाम। अतिपूर्वः क्रिमयंमयंमाह तमेव व्यतिपूर्वः। शब्दोपजनो नार्थोपजनः। तस्यां वसन्त्यां वर्षाणि पञ्च पञ्च च राधव। विश्वामित्राश्रमे राम सुखेन व्यतिचक्रमुः॥ व्यतोग्रुरित्यर्थः। इहा-कर्म्मको व्यतिक्रमः। पुराणि च व्यतिक्रामन् राष्ट्राणि विविधानि च (भा॰ छ० ५४।१६)। व्यतिक्रामन् अतिलङ्घमानः। व्यतिक्रमं न वेत्स्यामि (रा॰ २।२९।२१)। व्यतिक्रमोऽत्ययः। (वर्षशतस्य वर्षसहस्रस्य वा)। स्वरव्यञ्जन-व्यतिक्रमे तत्कालप्रसङ्गः (स्थानेन्तरतमः १।१।४० इत्यत्र वात्तिकम्)। व्यतिक्रमः परिवृत्तिः। को रामस्य व्यतिक्रमः (रा० ३।३६।२४)। व्यतिक्रमो वोषः।

- —क्षिप् (क्षिप प्रेरणे) । ग्रार्यानार्ययोर्व्यतिक्षेपे कर्मणः साम्यम् (गी॰ व॰ २।१।६६) । व्यतिक्षेपो व्यत्यासः, कर्मव्यतिहारः ।
- —गम् (गम्लु गतौ) । कथमर्जुन कालोऽयं स्वर्गे व्यतिगतस्तव (भा० वन• ११६३७) । व्यतिगतोऽतिकान्तोऽतीतः ।
- —तन् (तनु विस्तारे) । वियति व्यत्यतन्वातां मूर्ती हरिपयोनिधी (भट्टि॰ ८१३)। व्यतिविस्तारितवन्तौ । स्पर्धयेति गम्यते । ग्रत्र यथाकथं- चित्कर्मव्यतिहारो व्याख्येयः ।

- —तृ (तृ प्लवनतरणयोः) । यदा ते मोहकलिलं बुद्धिव्यंतितरिष्यति (गीता २।५२) । उत्तरिष्यतीत्यर्थः ।
- —पठ् (पठ व्यक्तायां वाचि) । कर्तरि कर्मव्यतिहारे (१।३।१५) इत्यत्र प्रतिषेघे हसादीनामिति वात्तिकोदाहरणे व्यतिषठन्तीति वृत्तौ स्थितम् । तत्र परस्परं पठन्तीत्यर्थः ।
- —पत् (पत्लृ गतौ) । व्यतीपातादिसर्वदोषाभिषङ्गरहितेऽहिन (हर्ष० चतुर्थ उच्छ्वासे) । गगने हिमकराकौ युगपत्स्यातां यदैकमार्गस्थौ । भगगार्थे- ऽकंश्च यदा शशी स भवेद् व्यतीपातः ।। इति लाटाचार्य इति तत्र शङ्कर- मिश्रोपस्कारः । व्यतीपातो गजच्छाया ग्रहणं चन्द्रसूर्ययोः (याज्ञ० १।२१८) । व्यतीपातो विष्कम्भादिसप्तविंशतियोगान्तर्गतसप्तदशो योग इति मिताक्षरा ।
- —भू (भू सत्तायाम्) । व्यतिभवतेऽर्कमिन्दुः (बोपदेवः) । सूर्येग स्पर्धते चन्द्रः, तमभिभवितुमीहत इत्यर्थः ।
- —या (या प्रापणे, प्राप्णामिह गतिः)। वि वारमव्यं समयाति याति (ऋ० ६।६७।५६)। व्यतियाति — ग्रातिविष्यति। दिवसाः सुभगाः पुण्या-स्त्वरिता व्यतियान्ति नः (रा० ३।२२।१०)। ग्रातिकामन्तीत्याह।
- —यु (यु मिश्रणामिश्रणयोः) । श्रन्योन्यं सम व्यतियुतः शब्दाञ्शब्दैस्तु भीषणान् (भट्टि० ६।६) । व्यतियुतः = मिश्रयतः । श्रन्योन्यम् श्रन्योऽन्यस्य ।
- —रिच् (रिचिर् विरेचने)। ससस्यानां च सीमानां न लक्ष्मीव्यंतिरिच्यते (हरि० २।१०।२८)। न व्यतिरिच्यते (ग्रन्योऽन्यस्य) नातिशेते। स्तुतिभ्यो व्यति-रिच्यन्ते दूरेण चरितानि ते (रघु० १०।३१)। सुदूरमितकामन्ति। निःशेषेण स्तोतुं न शक्यन्त इत्यर्थः। न मत्तो व्यतिरिच्यते। न मद् भिद्यत इत्यर्थः। कृत्सनं विकारजातं सत्त्वरजस्तमांसि न व्यतिरिच्यन्ते (सुश्रुत० १।६०।६)। विकारजातात्पृथग्भूत्वा न वर्तन्ते, किन्तिह सहैव वर्तन्त इत्याह।
- —वृत् (वृतु वर्तने) । सा रात्रिव्यंत्यवर्तत (भा० ३।१६७२२) । ग्रत्य-कामत् ग्रत्येत् ।
- —सञ्ज् (षञ्ज सङ्गे) । व्यतिषजित पदार्थानान्तरः कोपि हेतुः (उत्तर० ६।१२) । व्यतिषजित सम्बद्धनाति, संयुनिषत । इमांश्च तल्लोकानेताश्च देवता व्यतिषजित (श० त्रा० ६।३।३।१६) । उक्तोऽर्थः । व्यतिषजेद्याज्यानुवाक्याः (ऐ० त्रा० १।११) । व्यतिषङ्गो व्यत्यासः । याः प्रायग्गीयस्य पुरोऽनुवाक्यास्ता उदयनीयस्य याज्याः कुर्यात् इति मूल एद व्यतिषङ्गस्वरूपमुक्तम् । तेषां काष्ठमयं पाशकं पादे व्यतिषज्यते तदुच्यते शृङ्खलिमिति शृङ्खलमस्य बन्धनं करभे ५। २।७६ सूत्रे वृत्तौ । व्यतिषज्यते बध्यते । व्यतिषक्त इव पुरुषः पाष्मना (ऐ०

बा० ४।४) । व्यतिषक्तः संयुतः संयुक्तः संहितः । व्यतिषक्ताभ्यां (मन्त्राभ्यां) जुहोति (श० बा० ६।३।३।१६) । संमिश्रिताभ्यां सहोच्चारिताभ्यामविच्छेदेनो-दाहृताभ्याम् । सर्व एते स्मार्ता वैदिकैव्यंतिषक्ताः । परस्परं सम्बद्धा इत्यर्थः ।

- —सिच् (षिच क्षरणे)। पश्य भूतानि दुःखेन व्यतिषिक्तानि सर्वशः (भा० शां० १७४।१३)। व्यतिषिक्तानि श्रभिषिक्तानि श्रभिवृष्टानि। व्या-प्तानीत्याधिकोऽर्थः।
- —हन् (हन हिसागत्योः) । व्यतिष्निन्ति राजानः (कर्तरि कर्मव्यतिहारे १।३।१४ इत्यस्य प्रतिषेधके न गतिहिंसार्थेन्यः १।३।१५ इत्यत्रोदाहृतं वृत्तौ) । परस्परं घनन्तीत्यर्थः ।
- —ह (हुज् हरणे) । हिरण्यं व्यतिहरतः (लो॰ गु॰ १६१२) । परस्परं दत्तः । श्रिप वा कन्यामूल्यभूतं स्वर्णं निश्चिनुत इत्ययं इति देवपालः । पयस्याप्रचरणकाले मेषो व्यतिहरतः (ग्राप॰ श्री॰ ८।६।१६) । इह व्यतिहारोऽन्योन्यं वैपरीत्येन स्थापनम् । पूर्वं मारुत्यां विद्वितं मेषं वारुण्यां पयस्यायां स्थापयेद्यवर्युः प्रतिप्रस्थाता तु वारुण्यां विहितं मारुत्यां स्थापयेदित्येष व्यतिहारः । ग्रत्र मेषप्रतिकृती व्यतिहरतः (ग्राप॰ श्री॰ ८।२।६।१६) । व्यतिहरतो विनिमयेन हरतः । पर्युक्षरणान्तान् व्यतिहरन् । प्रतिलोमीकुवंन् । श्रभ्यन्तरतः कुवंन्नित्यर्थः । हृत्वा दश बलीन्हरेत् प्रदक्षिणं प्रतिदिशमवान्तरदेशेष्वानुपूर्व्याणिति व्यतिहरन् (गो॰ गु॰ ४।७।२५) । विक्रमव्यतिहारेण (रघु॰ १२। ६३) । व्यतिहारः पर्यायक्षमः । यत्रंकोऽन्यस्य योग्यां क्रियां करोति सोपि कर्मव्यतिहारो भवतोति (पा॰ १।३।१४ सूत्रे काशिका) ।

## व्यनु (वि + श्रनु)

- घा (डुधान धाररापोषरायोः)। वयो न पक्षान् व्यनु श्रियो धिरे (ऋ० १।१६६।१०)। व्यनुधिरे = व्यनुदिधरे। यो जागारेत्यत्रेवाभ्यासलीपो द्रष्टव्यः। श्रियो व्यनुधिरे शोभां विजृम्मयन्तीत्यर्थः।
- —नद् (ग्रद् श्रव्यक्ते शब्दे) । नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो (श्रोषः) व्यनु-नादयन् (गीता १।१६) । व्यनुनादयन् नादेन पूरयन् ।

# व्यन्वाङ् (वि+श्रनु+ग्राङ्)

—रभ् (रभ राभस्ये)। तेनो स उभी व्यन्वारभगाग एतीमं चामुं च लोकम् (ऐ॰ ब्रा॰ ६।८)। सर्वतः संस्पृक्षान्तित्यर्थः।

## व्यप (वि+ग्रप),

—इ (इण् गती) । यथा काष्ठं च काष्ठं च समेयातां महोदधौ । समेत्य

च व्यवेयातां तद्वद् भूतसमागमः (भा० क्षां० १७४।१५) ॥ समेत्य तु व्यवेयातां कालमासाद्य कंचन (रा० २।१०५।२६)। व्यवेयाताम् = वियुज्येयाताम्, विश्लेष्मान्तुयाताम् । न खलु तदुपश्लेषादस्य व्यवेति श्विमंनाक् (प्र० च०)। व्यवेति अपयाति । अपचीयते । स्मृत्याचारव्यवेतेन मार्गेण (याज्ञ० २।५) । अयेतो व्यवेत इत्यनर्थान्तरम् । विश्लिष्टः पृथग् भूतः । विश्व इति त्वाधिकोऽर्थः । वृथान्नाचमनोत्थानव्यवेतानि (गौ० ध० २।६।१६) । अयेतादन्यद् व्यवेतं संहितमिति हरदत्तः । स्वस्थोऽव्यवेतः पश्यामि भूतानां प्रभवाप्ययौ (भा० क्षां० २२२।२६)। अव्यवेतः = देहाद्यभिमानेन स्वरूपादप्रच्युत इति नीलकण्ठः । शुचिव्यपाये वनराजिपल्वलम् (रघु० ३।३)। शुचिव्यपायो निदाघविगमः, वर्षोप्यभाः।

- —ईक्ष् (ईक्ष दर्शने) । न व्यपैक्षत समुत्सुकाः प्रजाः (रघु० १६।६) । न व्यपैक्षत नावैक्षत । नाहतवानित्यर्थः । समुत्सुका दर्शनकाङ्क्षिणीः । व्यपेक्षा नैव कर्तव्या गतोऽस्तमिति भास्करः (भा० द्रोण० १४६।६६) । व्यपेक्षाऽऽदरः । धर्मं समाचर कुरु स्वजनव्यपेक्षाम् (दूतघट० १।५२) । उक्तपूर्व एवार्थः । वरेषुधी चापधरौ परन्तपौ व्यपेक्षमाणौ सह सीतया गतौ (रा० २।६६।२५) । व्यपेक्षमाणौ सावेक्षौ सावधानौ । ग्रवेक्षा प्रतिजागरः ।
- ऊह् (ऊह वितर्के)। तदेतन्मे मनोदुः खं व्यपोह त्वं पितामह (भा० अनु० १३७।१)। व्यपोह अपाकुरु। क्षुधा निर्णुदति प्रज्ञां धर्मबुद्धि व्यपोन्हिति (भा० आश्व० ६०।६०)। अपाकरोति, अपनयति, अपहरतीत्याह। पूर्वां सन्ध्यां जपंस्तिष्ठन्नै शमेनो व्यपोहति (मनु० २।१०२)। उक्तोऽर्थः। बात्यानां याजनं कृत्वा परेषामन्त्यकर्मं च। अभिचारमहीनं च त्रिभिः कृच्छुं-व्यपोहति (मनु० ११।१६७)।। पापमिति शेषः। दुर्योधनो मदेनैव क्षमं राष्ट्रं व्यपोहति (भा० सभा० ६३।३)। व्यपोहति विनाशयति।
- —कृष् (कृष विलेखने)। यैरभ्युपायैरेनांसि मानवो व्यपकषंति (मनु०११। २१०)। व्यपकषंति निर्णुदति निरस्यति। नास्ति लज्जा हि ते सीतां चौर-वद् व्यपकषंतः (रा०६। ८।२२)। व्यपकषंतोऽपहरतः। श्रद्य धर्मात्मता चैव व्यपकृष्टा युधिष्ठिरात् (भा० सभा० ३७।२४)। व्यपकृष्टा दूरं गता। व्यपकृष्टाम्बरां इष्ट्वा तामृषिश्चकमे ततः (भा० भादि० १३०।३६)। व्यपकृष्टाम्बरां स्वस्तवस्त्राम्।
- —क्रम् (क्रमु पादविक्षेपे)। प्रक्षाल्य च तयोः पादौ व्यपाक्रामत् (रा० २।८७।२१)। व्यपाकामत् = ग्रपाकामत्, ग्रपासरत्।
  - -गम् (गम्लू गतो) । क्षुतिपपासे च सर्वेषां क्षग्रीन व्यपगच्छताम् (भा०

वन०) । व्यपगच्छतां व्यपागच्छताम् स्नन्द्यताम् । धर्माद् व्यपगतः (रा० ४। १७।५०)। धर्मात्प्रच्युत इत्याह । स्रकात्सिते द्वितीये बुधेऽथवा युगपदेव स्थितयोः । व्यपगतयोवी (वृ० सं० ६।३६)। व्यपगतयोविष्ठकृष्टयोः सान्तरयोः ।

— दिश् (दिश ग्रतिसर्जने) । मित्रं च मां व्यपदिशस्यपरं च यासि (चारुo ४।४) । व्यपिदशसि सम्बोधयसि म्रालपसि । मित्रं च मां व्यपिदशसि विपरीतं च मिय व्यवहरसि । तदसाम्प्रतम् (इति वयम्) । तेन पुरुषो बध्यते पुरुषो मुच्यते पुरुषः संसरतीति व्यपिदश्यते येन संसारित्वं विद्यते (गौड साङ्ख्य । का० ६२ )। व्यपदिश्यते व्यवह्रियते । इति तद्दुहितृत्वेन व्यपदिश्यते । तस्य दुहितेत्यभिलप्यते । यदा चितिरेव पुरुषस्तदा किमत्र केन व्यपदिश्यते (यो० सू० १।६ भाष्ये) । व्यपिंदश्यते विशेष्यते । भ्रातरं राजराजानं महेश्वरसस्यं प्रभूम् । धनेश्वरं व्यपदिशन् । धनेश्वरं भ्रातेति कीर्तयन् इत्यर्थः । कूलं व्यपदिशन्वीर समरे कोऽभिधास्यति (रा० ३।२६।१६)। कुलं व्यपदिशन् कुलीनत्वं प्रख्या-पयन् । श्रमिधास्यति स्वस्तविमिति शेषः । कथं वैश्रवर्णं देवं सर्वदेवनमस्कृतम् । हितमुक्तं त्वया देवि स्निग्धया सदशं वचः ॥ कूलं व्यपदिशन्त्या च धर्मज्ञे जन-कात्मजे (रा० ३।१०।२)। उक्तोऽर्थः। भ्रातरं व्यपदिश्य त्वमशुभं कर्तु-मिच्छसि (रा० ३।४८।२१) । वैश्रवरो मम भ्रातेति कीतंयित्वेत्यर्थः। इलाध्या च व्यपदेश्या च यथा देवी ह्यरुन्धती (रा० ३।१३।७)। व्यपदेश्या महति कुले प्रमुततया कीर्तनीया । नारी सौजन्यचर्चास् व्यपदेश्या भविष्यसि (यो॰ वा॰ ६ (१) १०६।३१)। व्यपदेश्या विशिष्य कीर्तनीया । म्रलं ते व्यप-देशेन प्रमासा यदि ते वयम् (भा० म्राव्व० ५७।१४)। व्यपदेशो व्याजः। प्रमाखाः प्रमाखम् । इत्यनुमानं व्यपदेशादवगम्यते, प्रत्यक्षस्तु वेदवचनेन प्रत्ययः (मी० शा० भा० १।१।२)। व्यवदेशोऽपदेशो हेतुः। कापि कुन्तलसंव्यानसंयम-व्यपदेशतः । बाहुमूलं स्तनौ नाभिपङ्कजं दर्शयेत्स्फुटम् (सा० द० ३।१२६) ॥ व्यपदेशो व्याजः । व्यपदेशमाविलयितुं किमीहसे जनिममं च पातियतुम् (शा॰ ५।२१)। व्यपदेशः कुलम् । व्यपदेशकुले जाताः पूजिताश्चाप्यभीक्ष्मशः (रा० ४। ६४।२१)। विगतोऽपवेशः कलङ्को यस्मात्ताहशे कुले । महाकुलप्रसूतस्य वसिष्ठ-व्यपदेशिनः (रा० १।१६।२)। वितिष्ठव्यपदेशिनो वितिष्ठगोत्रजस्य । कतक-स्त्वन्यथा व्याचव्टे । व्यपदेशो नियोगोऽस्यास्तीति तस्येति । श्रसौ गौरसावश्व इत्येवमेवतद् व्यपदिष्टं भवति (श० त्रा० १४।६।५।१) । व्यपदिष्टं व्यवहृतं मवति । गौरित्यादिनामधेयप्रयोगोऽस्य भवति ।

—हर् (हशिर् प्रक्षिण)। न व किञ्चिद् व्यपद्स्यते भूतं तमीभूते साय-करन्तरिक्षे (भा व द्रोग् १७६।२२)। व्यपहृज्यते व्यक्तिपरिच्छेदेन हुट्टे- विषयो भवतीत्याह । प्रज्ञायत इति वा । प्रापतत्तत्रेति पाठान्तरम् । तद-सङ्गतम् ।

- नश् (एाश श्रदर्शने) । यस्ते युद्धमयं दर्पं कामं च व्यपनाशयेत् (भा०) व्यपनाशयेत् विनाशयेत् ।
- —नी (ग्णीज् प्रापग्णे)। व्यपनिन्युः सुदुःखार्तां कौसल्यां व्यावहारिकाः (रा० २।६६।१३)। व्यपनिन्युर् व्यपचकृषुः, ततोऽन्यत्र निन्युः। न दैवं व्यपन्यति विमार्गं नास्ति दैवे प्रभुत्वम् (भा० धनु० ६।४७)। व्यपावपार्थकौ। नयतीत्येव पर्याप्तम्। विप्रकर्षविरोधयोविमार्गशब्देनैवोक्तेः। व्यावहारिका व्यवहारे नियुक्ता स्रमात्यादयः। शरे तु तस्मिन्व्यपनीतमात्रे (गोरेसियो सं० रा० २।६५।४६)। व्यपनीतमात्रे समुद्धृत एव। तन्मया त्वत्कृते ह्येतदन्यथा व्यपनायितम् (भा० द्रोग्ण० २६।३७)। स्रस्त्रमित्यनुषङ्गः। स्रन्यत्र प्रापतं हारितम् इत्यर्थः। व्यपनामितमिति पाठान्तरम्। स्रर्थस्तु निविशेषः।
- —नुद् (णुद प्रेरणे)। ग्रलक्ष्मीं व्यपनोत्स्यथ (भा० वन० १०६६४)। व्यपनोत्स्यथ विप्रक्रक्ष्यथ । परिवेष्टनमेतेषां क्षिप्रं चैव व्यपानुद (भा० वि० ४१। द)। ज्येष्ठत्य पाण्डुपुत्रस्य शोकं भीष्म व्यपानुद (भा० शां० ५०।३१)। व्यपानुद व्यपकर्ष। व्यपानुदेत्यत्रापशब्दस्य च्छान्दसो दीर्घ इति केचित्।
- —या (या प्रापण, प्रापणमिह गतिः)। तथैव गच्छतस्तस्य व्यपायाद्रजनी शिवा (रा० २।४६।२)। व्यपायात् व्यत्यैत्, ग्रत्यकामत्। व्यपयाहि रणादितः (भा० उ० १८५।१३)। निर्याहि, श्रपवाहयात्मानम् इति वाक्यार्थः। संस्मरन्तो विमन्तो व्यपयाता नराधिप (भा० सभा० १४।४८)। व्यपयाता विप्रित्यताः। व्यपयातेषु वासाय सैन्येषु (भा० द्रोण० ७२।२)। सर्वेष्विति पाठान्तरम्। उक्तोऽर्थः।
- —रुष् (रुधिर् ग्रावरणे) । ग्रतिकान्तवया राजा मा समैनं व्यपरोरुधः । कुमारराज्ये जीवस्व तस्यैवाज्ञाप्रवर्तनात् (रा० २।५८।२३) । श्रयं रामस्य भरताय सन्देशः । वृद्धं राजानं पितरं राज्यान्मा स्म भ्रंशयः, मा स्म तं राज्याद् विना करोरित्याह ।
- रह् (रह बीजजन्मिन) । प्रीतिपूर्वं महाबाहुः प्राणैनं व्यपरोपयत् (भा श्राह्मव ७४।२०) । व्यपरोपयत् व्यपारोपयत् = व्ययूयुजत् । श्रररहत् । श्रत्याजयत् । श्रिधरोप्य पादुके व्यपरोप्य च (गोरेसियो० रा० २।१२३। २१) । व्यपरोप्य = श्रवमुच्य ।
- —वह् (वह प्रापणे)। युक्त्या बल्लापुरादी वो व्यपोढं व्यसनं मया (राज॰ ७।२७०)। व्यपोढं चदूरीकृतम्। तया ते मानुषं कर्म व्यपोढम्

(भा॰ द।१६१०)। व्यपोढमाविर्मावितम्, प्राकाश्यं नीतम्। व्यपोढे च ततो घोरे तिस्मस्तेजिस भारत (भा॰ द्रोएा॰ २००।२२)। व्यपोढेऽपगते प्रशान्ते। व्यपोढपाश्वेरपवितितित्रकाः (कि॰ ४।१४)। व्यपोढानि विपरोतानि पाश्विनि येषु तानि विकर्षणानि तैः।

-वृज् (वृजि वृजी वर्जने)। न तु सर्प इव त्वचं पुनः प्रतिपेदे व्यपवर्जितां श्रियम् (रघु० ८।१३)। व्यपवर्जिता परित्यक्ता। त्वङ् निर्मोकः।

-वृत् (वृतु वर्तने) । चेतः कथं कथमपि व्यपवर्तते मे (मालती० १।१८)।

—व्यथ् (व्यथ ताडने)। ग्राश्रमपदं व्यपविद्ववृसीमठम् (भा० वन०)। व्यपविद्धं विकीणं विशीणंम्।

— श्च (श्चिज् सेवायाम्) । भवतु, पुत्र व्यपश्चयिष्ये तावदेनम् (मध्यम० १) । प्रार्थिषध्य इत्यर्थः । व्यपश्रियद्ये तावद् भवन्तम् (पञ्च० १) । ग्रनन्त-रोदीरित एवार्थः । मित्राशि वा व्यपाश्रयेत् (कौ० म्र० ४।३)। संश्रयेदित्यर्थः । श्रत्रापशब्दयोगो नार्थस्योपकरोति, प्रत्युत विरोधमिवाचरति । तथापि रूढ एष व्यवहार इत्यनुवृत्त्योऽकामेनापि । ससादाथ च पाञ्चाल्यो व्यपाश्रयत च व्वजम् (भा० द्रोग् ० २००।७१)। ध्वजदण्डं प्रतिश्रयमकरोदित्याह । ग्रद्य योत्स्येऽर्जन-महं पौरुषं स्वं व्यपाश्रितः (भा० द्रोगा० १४५।३१)। मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येपि स्युः पापयोनयः (गीता ६।३२)। व्यपाश्रित्य = ग्राश्रित्य । छिन्नो हि दक्षिगो बाहुः स हि तस्य व्यपाश्रयः (रा० ६। १११)। व्यपाश्रय ग्राश्रयः, श्रवलम्बः, श्रवष्टम्भः । त्रिविधमोषधमिति दैवन्यपाश्रयं युक्तिन्यपाश्रयं सत्त्वा-वजयश्च (चरक० सू० ११।५४)। देवव्यपाश्रयं विधितन्त्रम् । निष्ठच्तोद्-गीर्गा वान्तादि गौगावृत्तिव्यपाश्रयम् (काव्यादर्शे १।६५) । व्यपाश्रय ग्राथयः। यतिष्यन्तेन राज्याय स हि तेषां व्यपाश्रयः (भा० ग्रादि० २०१। १२) । व्यपाश्रयः संश्रयः शरराम् । कथं तेषां जयो न स्याद्येषां धर्मो व्यपाश्रयः (भा० शल्य० १६।२७)। उक्तोऽर्थः । हन्याच्छत्रुन् व्यपाश्रयः (का० नी० सा० १८।५२।६२) । व्यवाश्रयः परमनाश्रितः, ग्रात्मश्रित इत्यर्थः । ग्राश्रयः पराश्रयः । स व्यपगतोऽस्य । इह व्यपो स्थाने । महती खल्वस्य व्यपाश्रयगा (स्वप्न०१)। प्रार्थनेत्यर्थः।

—स्फुर् (स्फुर् स्फुल सञ्चलने) । सोमे वोत्तरे व्यपस्फुरणश्चृतेरसम्भ-वाच्च (का० श्रौ० १।३।३०)। व्यपस्फुरणं स्पर्धा । व्यपस्फुरेते वा एते वेदिश्चो-त्तरवेदिश्च (श० बा०) । उक्तोऽर्थः ।

—ह (हुज् हरणे) । व्यपाहरिच्छरः कृद्धश्चक्रेशामित्रकर्षशाः (भा०

सभा० ४५।२५) । व्यपाहरत् = श्रिच्छिनत् । सारथेश्चास्य वेगेन तुण्डेनैव महच्छिरः । पुनर्व्यपाहरत् (रा० ३।५१।१८) । उक्तपूर्व एवार्थः ।

# व्यपाङ् (वि+ग्रप+ग्राङ्)

- —कृ (डुकृञ् करणे) । केऽयुध्यन्के व्यपाकुर्वन् के क्षुद्राः प्राद्रवन्भयात् (भा० द्रोग्ए० २४।१७) । व्यपाकुर्वन् चरास्यन् ।
- कृष् (कृष विलेखने) । ततो दुःशासनो राजन् द्रौपद्या वसनं बलात् । सभामध्ये समाक्षिप्य व्यपाकष्टुं प्रचक्रमे (भा० सभा० ६८।४०)। व्य**पाकष्टुं व्यप**-रोपयितुमशातरियतुम् ।
- —नुद् (णुद प्रोरणे) । परिवेष्टनमेतेषां क्षिप्रं चैव व्यपानुद (भा० वि० ४१।८) । ज्येष्ठस्य पाण्डुपुत्रस्य शोकं भीष्म व्यपानुद (भा० शां० ५०।३१) । व्यपानुद व्यपकर्ष ।

## व्यमि (वि + श्रमि)

—चर् (चर गतिभक्षरायोः) । न सत्तां पदार्थी व्यभिचरति (यो० सूo ३।१७ भाष्ये) । व्यभिचरति लङ्घते (वृक्ष इत्युक्त उस्तीति गम्यते) । सेयमा-कृतिनं व्यभिचरति शीलम्। न व्यभिचरति न जहाति। शीलनान्तरीयका भवतीत्यर्थः । न जातु धूमो व्यभिचरति विह्नम् । न वीह्न विरहय्य वर्तते । वह्न यमावे नास्तीत्यर्थः । ते मां यथा व्यभिचरन्ति नित्यम् (भा० ग्रादि० ७६। ५२)। मामिमद्रह्यन्ति, मिय विरुद्धमाचरन्ति । ग्रधुना स्वामिनोऽपि व्यभिचरितं (त्वया) (तन्त्रा० १।१६) । स्वामिनमहासीः, ततः पराचीनोऽभूरित्यर्थः । ग्रन्योन्यस्याव्यभीचारो भवेदामरसान्तिकः (मनु० ६।१०१)। भ्रव्यभीचारः = अञ्यमिचारः । उपसर्गाद् घञ्यमनुष्ये बहुलम् (पा० ६।३।१२२) इति दीर्घः । ग्रन्यभिचारोऽवियोगः। पृष्टो यदब्र्वं सत्यं न्यभिचारोऽत्र को मम (भा० ग्रादि० ६।२) । व्यभिधारोऽपचारो व्यतिक्रमो दोषः । यदुच्यते पार्वति पापवृत्तये न रूपमित्यव्यभिचारि तद्वचः (कु० ४।४६) । अव्यभिचारि ऐकान्तिकम्, अविष्तु-तार्थम् । रन्ध्रोपनिपातिनोऽनर्था इति यदुच्यते तदव्यभिचारि वचः (शा० ६)। उक्तोऽयं:। पर्वसु हि रक्ष:पिशाचा व्यभिचारवन्तो भवन्ति (बी० घ० १। ११।२१।२१) । विविधं गच्छन्ति विविधं च भक्षयन्ति । स्त्रयभिगमनमांसाञ्चन-वन्तो मवन्तीति गोविन्दस्वामी विवरग्रकारः।

—हस् (हसे हसने)। व्युपतोदव्युपजपव्यभिहास—(ग्राप० घ० १।८ १४)। व्यक्तिहास ग्राभिमुख्येन हासः।

#### व्यव (वि+ग्रव)

—इ (इण् गती) । नेदेकवचनेन बहुवचनं व्यवेयाम् (श० क्रा० १३।XI १।१८) । व्यवेयां व्यवदृध्याम् । गाईपत्याहवनीयौ न व्यवेयात् (का० श्रौ० शादा२३) । तौ नान्तरा गच्छेदित्यथः । नान्तरा यज्ञाङ्गानि व्यवेयात् (को० सू० १।२७) । उक्तोऽर्थः । क्षेप्रवर्णाश्च संयोगान्व्यवेयात्सदशैः स्वरैः (ऋक्-प्रा० १७।१३) । व्यवेयात् पृथक् कुर्यात् । ग्रधीयानेषु वा यत्रान्यो व्यवे-यात् (ग्राप० घ० १।३।१०।१८) । अन्तराऽऽगच्छेदित्यर्थः । तथाग्निराधेयो यथाऽऽहतिनं व्यवेयात् (ग्राप० श्रौ० ६।१।२।६) । व्यवेयात प्रच्यवेत प्रस्कन्देत्। ग्रग्नि हित्वा भूमि न प्राप्नुयादित्याह । वचनेन व्यवेतानां संयोगत्वं विहन्यते (ग्रथर्वे० प्रा० १।१०१ इत्यत्र वृत्तिः)। व्यवहितानामित्यर्थः। भ्रव्यावृत्ति यज्ञाङगैरव्यवायं चेच्छेत् (खा० गृ० १।१।२५, द्रा० गृ० १।१।२७)। श्रव्यवायमव्यवधानम् । श्रमात्यानां राज्ञा सह समवाये पारतःत्र्यं व्यवाये स्वा-तन्त्र्यम् (पा० १।४।३ भाष्ये) । व्यवायः पृथाभावः, श्रसन्निधः । तैव्यवाये भाष्ये) । व्यवायः पृथाभावोऽसंसर्गः, दु:खं समवाये च सुखम् (यो० सू० विनामवः । श्रयमर्थः कथान्तरेगा व्यवायाद् विस्मृतः स्यादिति पुनः स्मायंते (इति वयम्) । व्यवायो व्यवधानम् । ग्रट्कुप्वाङ्नुम्व्यवायेपि (पा॰ ८।४।२) । उक्तोऽर्थः । व्यवायं कुरुते नित्यं धीरो भूतानि घारयन् (भा० ग्राहव० २०। १०) । व्यवायः संचारः । व्यवायो ग्राम्यधर्मो मैथुनं निधुवनं रतम् इत्यमरः । व्यवायिनोन्तरम् (पा० ६।२।१६६) । भ्रत्र व्यवायी व्यवधातेति वृत्तिः । वस्त्रा-न्तरः । वस्त्रमन्तरं व्यवधातृ व्यवधायकं यस्य सः । व्यवायि तद्यथा भङ्गा फेनं चाहिसमुद्भवम् (शार्ङ्ग० सं १।४।१६)। व्यवायि संचारि संक्रिम । दारेषु चास्य व्यवायी भविष्यामि (यो० सू० २।३३ भाष्ये)। व्यवायो मंथुनम् । मंथुनी भविष्यामि । मैथनमाचरिष्यामीत्यर्थः । प्रागानेव तन्नाशक्नोद् व्यवैतुम् (ऐ॰ बा० ३।१४)। व्यवैतं वियोजयित्स्।

— कल् (कल गतौ संख्याने च)। ग्रथ संकलितव्यवकलितयोः करणसूत्रं वृत्तार्धम् इति लीला०। व्यवकलितं हीनीकृतम् ।

—कृत् (कृती छेदने) । हत प्रहरताभीता विध्यत व्यवकृतत (भा॰ द्रोगा॰ १६१।६) । खण्डशः कुरुतेत्यर्थः ।

—कृष् (कृष विलेखने) । कृताशं कृतनिर्देशं कृतभक्तं कृतश्रमम् । भेदैर्ये व्यवकर्षन्ति ते वै निरयगामिनः (भा० श्रनु० २६।७०) ॥ व्यवकर्षन्ति = प्रपर्ज्ञयन्ति, विमुखी कुर्वन्ति । व्यवकर्षन्तीति पाठान्तरम् । प्रथंस्तु निर्विशेषः ।

—क्रुश् (क्रुश स्त्राह्माने रोदने च) । गाचः स्त्रियामञ् (पा० ५।४।१४) । स्त्रित्र व्यावकोशीत्युदाहृतं वृत्तौ । श्रन्योन्यस्यावकोशनं ब्यावकोशी मवति ।

—गाह् (गाह् विलोडने)। तमुवाचाथ सावित्री रजनी व्यवगाह्ते (भा

वन० २६७।७३)। व्यवगाहतेऽवतरित । व्यवयोरुपसर्गयोः शक्य एकतरो हातुम् । इहैवाग्रिमे इलोके विगाढा रजनी चेयं निवृत्तश्च दिवाकर इति श्रवणात् । तत्र विगाढाऽवतीर्णेत्येवार्थः । दुर्योधनो महाराज व्यवागाहत तद्बलम् (भा० द्रोग् ० १५३।११) । सुदूरं प्राविशदित्यर्थः । तत्तोयं व्यवगाढवान् (भा० वन०) न तोये निमग्नवानित्यर्थः ।

- —ग्रह् (ग्रह उपादाने)। प्रथ यदुत्तरं (कपालं) सा द्यौस्तद् व्यवगृहीतान्त-मिव भवति । व्यवगृहीतान्तेव हि द्यौः (श० बा० ७।५।१।२) । व्यवगृहीतान्तं नतान्तम् । व्यवगृहीतमित्युद्गृहीतस्य प्रत्यनीकम् ।
- छिद् (छिदिर् द्वैधीकरणे) । ग्रत्राध्यवसायग्रहणेन संशयं व्यविच्छनित । व्यावर्तयतीत्यर्थः । शरीरं तावदिष्टार्थव्यविच्छन्ना पदावली (काव्यादर्शे १।१०)। व्यविच्छन्नाऽविच्छन्ना विशिष्टा ।
- —दु (दु गतौ) । यत्रापः प्रतीचीर्गार्हपत्याद् व्यवद्ववेयुः । (का० सं० २४।३) । स्यन्देरन्नित्यर्थः ।
- वा (डवाज घारणपोषणयोः) । एवं च दीर्घसमाससङ्घटना...कदा-चिद् रसप्रतीति व्यवदधाति (ध्वन्यालोके ३।६ इत्यत्र लोचने)। व्यवदधाति रगिद्ध, विलम्बयति । व्यवद्याति दर्भपिञ्जूलानि (शा० ब्रा० १८।८, ऐ० ब्रा० १।३) । इतस्ततो निवधातीत्यर्थः । चात्वालादपरेगाध्वर्युश्चमसानिद्धः पुरियत्वोदीचः प्रिशाधाय हरितानि तृगानि व्यवदधाति (गो० बा० उ० ४।६)। तृणैरास्तृगाति, तृगानि व्यवधानमास्तरणं करोतीत्यर्थः । भार्यादच पुत्रादच सृहदश्च वसूनि च समेत्य व्यवधीयन्ते (गोरेसियो सं० रा० २।११४।१३)। व्यवधीयन्ते वियुज्यन्ते । एतां स्मृति ते...न ह्येष व्यवधात्कालः (भा० पु॰ १:६।४) । व्यवधात् = व्यवाधात् = ग्ररुधत् = ग्रन्तरा प्रत्यबध्नात् । ग्राचमना-नन्तरमेव भुञ्जीत न तु क्रियान्तरेगा व्यवदधीत । श्रन्तरा क्रियान्तरं न क्या-दित्यर्थः । भ्राचमनमोजनयोरव्यवहितमानन्तर्यमिष्यत इत्याह । भ्रस्यतितृषोः क्रियान्तरे कालेषु (पा०३।४।५७) इत्यत्र द्वचहतर्षं गाः पाययति । तर्षंणेन गवां पानिकया व्यवधीयते इति वृत्तिः। व्यवधीयते विच्छिद्यत इत्यर्थः। शापव्यवहितस्मृतिः (शा०) । शापेन व्यवहिता विच्छिन्ना स्मृतियंस्य सः। व्यवहितजनाक्रन्दं भेरीरवैरतिभैरवैः (राज० १।३६६) । उक्तपूर्व एबार्थः । न्यक्कृतस्तिरस्कृतो वा जनाक्रन्दो लोकाक्रोशो यत्र तत् । भेर्यभिघातेनाधरीकृत भ्राक्रन्दघ्वनिरिति तात्पर्यार्थः । ग्रहैतुक्यव्यवहिता भितः पुरुषोत्तमे (भा० पु० ३।२६।१२) । ग्रव्यवहिता देव-तान्तरमक्त्याऽविच्छिन्ना । व्यवहितार्थप्रत्ययं क्लिष्टम् । यद् विलम्बितार्थन

प्रतीतिकं तत् क्लिष्टमुच्यत इत्यर्थः । शार्द् लचमं व्यवधानवत्याम् (कु० ३।४४)। व्यवधानमावरण्यः । महार्ह्शयनीयोचितः स सम्प्रत्यव्यवधानायामिलायां शेते । स्रहो कालविपयंयः (इति वयम्) । स्रव्यवधानाऽनावरणाऽनास्तरणा । कुट्टिमे स्वमेवोत्तरीयकर्पटं व्यवधाय (दशकु०) । व्यवधानमास्तरणं कृत्वेत्यर्थः । तत्र न व्यवधातव्यम् (भा० शां० १३४।२) । व्यवधानं विघ्नोऽन्तरायः । स न कर्तव्य इत्याह । व्यवधानोऽकर्मकः प्रयोगः ।

- चाव् (धावु गतिशुद्ध्योः)। व्यवधावेत्ततस्तूणं ससर्पाच्छरणादिव (शां० भा० २५७।४७)। व्यवधावेत् पलायेत । एवं भार्याश्च पुत्राश्च ज्ञातयश्च वसूनि च । समेत्य व्यवधावित् ध्रुवो ह्येषां विनाभवः (रा० २।१०५।२७)।। नानाविक्षु यान्ति ।
- च्यू (धूज् कम्पने)। परोगव्यूति होतव्यस्तथा हैनं न व्यवधूनुते (काठक ॰ ३७।११)। श्रवधूनोतीत्यथः। नार्थो विना। तानि वाग्मसहस्राणि चमंगा व्यवधूय (हरि० ३।१।१२)। व्यवधूय = प्रत्यस्य, प्रतिक्षिष्य। परस्परज्ञाः संहृष्टा व्यथूताः सुनिश्चिताः। श्रिप पञ्चाशतं शूरा मृद्नन्ति महतीं चमूम् (भा ॰ भीष्म० ३।६२६३)।। व्यवधूता दारादिष्वनासकताः।
- —नी (स्पीज प्रापणे)। (सोमग्रहान्) चमसेषु व्यवनीय (श॰ ब्रा० प्र। १।२।१६)। एकंकशो निनीय स्नासिच्येत्यर्थः। विनीनात्वे। स्रवोऽघोर्थे।
- —मुच् (मुच्लू मोक्षणे) । सोऽधिरुद्य नरव्याद्यः पादुके व्यवमुच्य च (रा० २।११२।२२) । व्यवमुच्य = ग्रवमुच्य । विव्यंर्थः । पादुकाभ्यामव-रह्योत्यर्थः ।
- लोक् (लोकु दर्शने)। भ्रतिथिजनदिदक्षया व्यवलोकयतः (भ्रवदा० जा० ७)। व्यवलोकयत इतइचेतइच विलोकयतः।
- —वद् (वद व्यक्तायां वाचि) । वाचं यच्छन्ति यज्ञमेव तद् यच्छन्ति यद् व्यववदेयुर्यंज्ञं निर्कू युः (पञ्च० बा॰ ६।७।११) । व्यववदेयुः = वाचं विसृजेयुः ।
- शद् (शद्ल् शातने) । श्रश्निव्यंवशशादाग्नेर्व्यवशादमन्वसुरा व्यवशेदुः (श॰ त्रा॰ २।१।२।१६) । श्रश्निरित्यग्निवेदिर्गृह्यते । व्यवशशाद = श्रवपपात ।
- —शम् (शमु उपशमे) । यदङ्गारेषु व्यवशान्तेषु लेलायद्वीव चरति तद् देवानामास्यम् (श्राप० श्रौ० ६।३।६।२) ।
- —सद् (षद्लृ विशरणगत्यवसादनेषु) । जत्रुदेशे भृशं वीरो व्यवासीदद्रथे तदा (भा० वन० १७।२२) । विशेषेणावसादं प्राप्तः । व्यवासीदद् इति लिङ्क्पम् ।
- —मृज् (मृज विसर्गे) । इदमेवैतत् सर्वमिमाः प्रजा यथायथं व्यवसृजित (श० ब्रा० ४।३।१।२६) । व्यवसृजित क्रमेरा युक्ताः करोति । तां (शिक्त) व्यवासृजदाविष्य (भा० द्रोरा० १४०।६६) । व्यवासृजत् ध्रवासृजत् प्राहरत्

प्रास्यत्। दण्डव्यवसर्गयोदच (पा० ५ ४।२)। ग्रत्र हिशतिकां व्यवसृजति इति वृत्तावुदाहरणम्। दानं व्यवसर्गः। व्यवसृजति ददाति।

—सो (षो ग्रन्तकर्मारिए)। वि पितापुत्राववस्यतः (श० ब्रा० १३।२। ४।४) । व्यवस्यतः पृथाभवतः । भ्रन्तशब्दः पृथक्त्वमपि सूते यथा मैत्रे यीति हो-वाच याज्ञवल्क्यः कात्यायन्या तेऽन्तं करवाग्गीत्यत्र । ग्रन्तो विभागः । ग्रथ ते न व्यवस्यन्ति प्रशिपाताय धीमतः (भा० उ० ३।१३)। न व्यवस्यन्ति नानु-मम्यन्ते, न निर्णयन्ति, न निश्चन्वन्ति । न व्यवस्यति पाण्डुनां प्रदात्ं पैतृकं वसु (भा० उ० ३।१२)। उदितचर एवार्थः। केचिदेनं व्यवस्यन्ति पितामह-सुतं प्रभुम् (भा० शल्य० ४६।६८) । व्यवस्यन्ति विजानन्ति । भारं हि रथ-कारस्य न व्यवस्यन्ति पण्डिताः (भा० वि० ४६।४) । उक्तोऽर्थः । यो विचिन्त्य धिया घीरो व्यवस्यति स बुद्धिमान् (भा० भ्रादि० १०५।२२)। व्यवस्यति निश्चिनोति। व्यवस्य सर्वमस्तीति नास्तिक्यं भावमुत्सृज (भा० वन० ३१।४०)। व्यवस्य निश्चिनु । लोटि रूपम् । सतीं त्वामहमत्यन्तं व्यवस्याम्यसतीं सतीम् (रा० २।१२।७६) । उक्तोऽर्थः । पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलं युष्मास्वपी-तेषु या (शा० ४।६) । न व्यवस्यति न चिन्तयति, न बुढ़ी करोति, नेच्छिति । कस्त्वेतद् व्यवसेदार्यस्त्वदन्यः पुरुषाधमः (भा० द्रोगा० १६८।१४) । व्यवसेद् = व्यवस्येद् = कुर्यात् । म्रिप वोद्बन्धनादीनि परीतानि व्यवस्यति (भा० ग्राव्व० १७।१३)। व्यवस्यति करोति । तथापि वक्तुं व्यवसाययन्ति मां निरस्तनारीसमया दुराधयः (कि० १।१८) । व्यवसाययन्ति = उद्योजयन्ति । साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः (गीता ६।३०) । व्यवसितः कृतिनिद्वयः । कर्तरि क्तः । न ह्यव्यवसितः शत्रुं राक्षसं तं विशेषतः । समर्थस्त्वं रणे हन्तुम्...(रा० ४।२७।३६)।। भ्रव्यवसितोऽनुद्यमी । श्रुत्वा तथा करिष्यामि व्यवसायं गिरां तव (भा० वन० २६०।३६)। व्यवसायो निइचयोऽवधारणम्। —स्था (का गतिनिवृत्ती) । शब्दरूपाश्रया चेयं द्विलङ्गता ववचिदर्थ-

स्था (का गतिनिवृत्तो)। शब्दरूपाश्रया चया द्विलङ्गता ववाचदय-भेदेनापि व्यवतिष्ठते (ग्रर्थर्चाः पुंसि च २।४।१ इत्यत्र काशिका)। व्यवतिष्ठते नियम्यते । व्यवस्थितस्तं सुतमीक्षमाणः (रा० २।४०।५१)। व्यवस्थितः स्वां गति निरुष्य स्थितः।

िह्य हरणे) । तौ व्यवाहरतां तत्र महात्मानौ महाबलौ । ग्रन्योन्य-मिगर्जन्तौ गोष्ठेषु वृषभाविव (भा० वि० ३२।२४) ॥ व्यवाहरताम् प्राचरतां व्यचरताम् पर्यकामताम् । तैः (शूरसेनैः) व्यवाहरदार्यात्मा मुहूर्तादेव सात्यिकः (भा० द्रोग्ण० १४१।१०)। उचितसमाचारं समाचरिदत्यर्थः । कथं कार्य-विनिमयेन व्यवहरति मय्यनात्मज्ञः (माल० १) । वर्तते ग्राचरित । व्यवहप्गोः समर्थयोः (पा०२।३।५७)। इत्यत्र शतस्य व्यवहरतीति वृत्तावुदाहृतम् । शतस्येति कर्मिण शेषे षष्ठी । व्यवहरित प्राते क्रयविक्रयव्यवहारं वा करोति । शलाकां व्यवहरितीति तत्र प्रत्युदाहरणं स्थितम् । व्यवहरित ग्रायतीति दीक्षितः । परिग्रायतीति न्यासकारः । विक्षिपतीति तु वृत्तिकारः । प्रापिद व्यवहरित् पण्यानाम् (ब्राह्मणः) (ग्राप० घ० १।७।२०।११)। क्रयक्व विक्रयक्व व्यवहरित (णा० वंशकिति व्यवहरित वांशकितिकः । कितान्तप्रस्तारसंस्थानेषु व्यवहरित (णा० ४।४।७२) इत्यत्र वृत्तावुदाहृतम् । व्यवहारः कियातत्त्वम् । वंशा वेरावः किता यसिम् देशे स वंशकितः । तिस्म देशे या क्रिया यथानुष्ठिया तां तथा- उनुतिष्ठतीत्यर्थः । इदमेव क्रियातत्त्वमित्युक्तं वृत्तिकारेण् । नाराजके जनपदे सिद्धार्था व्यवहारिणः (रा० २।६७।१६) । कमप्यथंमुह्इयान्योन्यं विवदमाना व्यवहारिणः, प्रथवा पण्यजीविनः । वि नानार्थेऽव सन्देहे हरणं हार उच्यते । नानासन्देहहरणाद्व्यवहारः प्रकीतितः (इति कातीयम्) ।। ऋणादीन्यष्टादशं विवादस्थानानि व्यवहाराः । ग्रर्थपतिव्यवहर्तुं मर्थगौरवादिभयोक्ष्यते (दशकु०)। व्यवहर्तुं व्यवहारायाऽधिकरणे निर्णयाय ।

# व्याङ् (वि+श्राङ्)

— श्राप् (श्राप्तृ व्याप्तौ) । स्वेदापूरो युवितसरितां व्याप गण्डस्थलानि (शिशु० ७।७४) । व्याप व्यानशे । तेजोमहिम्ना पुनरावृतातमा तद् (श्रासनं) व्याप चामीकरिपञ्जरेगा (रघु० १८।४०) । कात्स्न्यंनाध्यासाञ्चके । उपाधिविधुरं नियतं साहचर्यं व्याप्तिः । तस्मात्तमेव होतारं वृग्गीष्वेत्येतस्य लोकस्य व्याप्तये (गो० ब्रा० पू० २।२४)। विशिष्टाऽऽप्तिव्याप्तिः ।

- कू (कूड़ शब्दे)। व्याकूतय एषामिताथो चित्तानि मुह्यत (ग्रथर्व० ३।२। ४)। व्याकूतयो विरुद्धाः सङ्कल्पाः।

-कृ (डकुञ्)। एता एना व्याकरं खिले गा विष्ठिता इव (ग्रथवं० ७। ११५।४)। व्याकरं विविच्य ग्राकरोमि। द्विधा करोमीत्यर्थः। व्याकरोमि हिवाहमेतौ (ग्रथवं० १२।२।३२)। पृथक् करोमीत्यर्थः। स्थको जन्मानि सविता व्याकः (ऋ० २।३८।८)। वैवं चैव तत् पित्र्यं च (कर्म) व्याकरोति (श० का० १३।८।२।६)। व्याकरोति विविनिक्तः। इष्ट्वा रूपे व्याकरोत्सत्यानृते प्रजापतिः (वा० सं० १६।७७)। व्याकरोत् व्यवेच्यत्, विविक्तस्वरूपे ग्रकरोत्। तामिन्द्रो मध्यतोऽवक्रम्य व्याकरोत्। तस्मादियं व्याकृता वागुद्यते (तै० सं० ६।४।७।४)। व्याकरोत् प्रकृतिप्रत्ययादिविभागेन व्यभजत्। येनैव वाचं व्याकरोति (ए० का० ५।२२)। शब्दमुच्चारयतीत्यर्थः। तन्नामरूपाभ्यामेव व्याकियत (श० का० १४।४२)। नामरूपभेवेनात्मानं मिन्नवत्। ग्रन्थै-रेवैनं (ग्रक्वं) तत्पशुभिव्यकुर्वन्ति (श० का० १३।२।८।१)। श्रेयस्तया विशिष्ठा प्रिक्तं प्रकृतित्याह । हन्ताहिममास्तिस्रो देवता ग्रनेन जीवेनात्मनाऽनु-

प्रविषय नामरूपे व्याकरवाणि (छा॰ उ० ६।३।२)। ग्रथ खल्वयं पुरुषो मिथ्या व्याकरोति (व० धर्म ० २२।१)। व्याहरतीत्यर्थः । समान एव कर्मन्व्याक्रियते (ज० बार शादा ३।६)। वक्तव्यं चेव यत्तत्र तद्भवान् व्याकरोतु तः (रार ४।४६।४)। व्याकरोतु व्याख्यातु व्याचष्टाम् । एवमुत्सुकवशात्पयोधरं व्याचकार हरिदिग्व-लासिनी (रामचरिते २।८२) । व्याचकार प्रकटयामास । मातृगामेकां वत्सेन व्याकृत्य (श० ब्रा० १।७।१।४) । स्याकृत्य पृथक्कृत्वा । स्रतिनीय मानुषं कालं सायन्दुग्धमपररात्रे प्रातर्दुग्धमपराहणे व्याकृत्या एव दैवं चैवैतन्मानुषं च व्याकरोति (श॰ जा॰ १।१।२।१६)। व्याकृत्ये विवेकाय पार्थक्याय। स्वमत-व्याकियेव परमतनिराकिया (इति विदुषां सत्त्ववतां दर्शनम्) व्याकिया व्या-ख्यानम् । व्यवसायात्मिका बुद्धिर्मतो व्याकरणात्मकम् (भा० शां० ५५२।११)। व्याकरणं संशय इति नोलकण्ठः । एतस्य साधुत्वे सन्दिह्यहे वयम् । स्वलक्षणं तु यो वेद स मुनि: श्रेष्ठ उच्यते । सर्वार्थानां व्याकरणाद् वैयाकरण उच्यते (भा॰ उ० ४३।६०-६१)।। व्याकरणात् प्रकटीकरणात् । श्रुतौ संक्षिप्तयोर्दर्शपूर्णमासयो-व्यक्तिरणेन (म्यूलरप्रगीते सङ्ग्रहे)। सिवस्तरेण व्याख्यानेन । गर्भव्याकरगाम् । व्याकरणं रचना कल्पना निर्माणमाकारग्रहण्य । इति पूर्वश्लोके ब्रह्माञ्जलि-शब्दार्थव्याकारः (मनु० २।७१ इत्यत्र कुल्लूकः)। व्याकारो न्याक्रिया स्पष्टी-करणम् । तस्माद् व्याकरणीय एवायं प्रक्तः (यो० सू० ४।३३ भाष्ये)। व्या-कर्णीयो व्याख्यानीयः, विवरीतव्यः । ततः पदं प्रविभज्य व्याकर्णीयं क्रिया-वाचकं वा कारकबाचकं वा (यो० सू० ३।१७ भा०)। उक्तोऽर्थः।

—कृष् (कृष विलेखने) । स्रस्तव्याकृष्ट्वसनाः (रा० ४।४४।१५) । व्या-

कृष्टं व्यपरोपितस् ।

- कुश् (कुश स्राह्माने रोदने च)। हा प्रिये नवासि नष्टासि व्याकोशनन्य-पत्तव् क्षितौ (रा० ३।६८।२)। व्याकोशन् उच्चैराकोशन्।

— क्षिप् (क्षिप प्रेरणे) । ततो ज्यामिभमृज्याशु व्याक्षिपद् गाण्डवं घनुः (भा० कर्ण् ० ७४।२) । व्याक्षिपद् ग्रातनोत् । ग्राय्नोत् । ग्रथ प्रहस्याधिरथि-व्यक्षिपद् धनुष्तमम् (भा० कर्ण् ० ७६।२१) । उक्तोऽर्थः । ग्रधिज्यं तरसा कृत्वा गाण्डीवं व्याक्षिपद्धनुः (भा० वि० ४१।२६)। व्यक्षिपत् टर्णत् कारितवा-वित नीलकण्ठः । संहत्य भीमसेनाय व्याक्षिपत्सहसा करम् (भा० वन० १०६)। संप्रयुद्धौ हि तौ दृष्ट्वा बिलनौ रामरावर्णो । व्यक्षिपतहृदयाः सर्वे परं विस्मयमागताः (रा० ६।६१।३) । व्यक्षिपत-हृदया हृतहृदयाः । ग्रव्याक्षिपतः क्षिपतोऽक्षिपल्लेखं स स्नानकलशे ततः (राज० ३।३७१) । ग्रव्यक्षिपतः समाहितः । वित्तव्यक्षिपदिना पारोक्ष्यम् (परोक्षे लिट् ३।२।१९५ सूत्रे दीक्षितः ) । व्यक्षिपो व्यासङ्गः विषयान्तरगमनम् । ग्रव्यक्षेपो भविष्यन्त्याः दीक्षितः ) । व्यक्षेपो व्यासङ्गः विषयान्तरगमनम् । ग्रव्यक्षेपो भविष्यन्त्याः

कार्यसिर्द्धोहि लक्षणम् (रघु० १०१६) । द्याव्याक्षेपोऽविलम्बः । कथ-मेतावन्ति दिनानि शत्रुजये व्याक्षेपो भविष्यति (वि० ५० ४।१३।४५) । उक्तोऽर्थः । बहुव्याक्षेपयुक्तानि त्वामाह वचनानि सः (भा० शां० १५६।३) । व्याक्षेप द्याक्षेपः । यत्राभिहिते लक्षण् प्रवादान्तरव्याक्षेपात् तत्त्वनिष्चमो न भवति तत्र परपक्षव्युदासार्थं परीक्षाऽधिक्रियते (त्रिविधा चास्य शास्त्रस्य प्रवृत्ति-रिति वात्स्यायनीये वाक्ये प्रशस्तपादभाष्ये कन्दलीकारस्य वचनम्) । तत्र व्या-क्षेपोऽन्तरा क्षेपः पातः । यावदहमपि शयनमुपगम्य नयनव्याक्षेपं करोमि (बालच०२) । शयनं शयनीयम् । नयनव्याक्षेपो विषयान्तरेभ्यो हशोव्यंपवृत्तिः ।

्ष्या (स्या प्रकथने) । व्याख्यास्यामि ते व्याचक्षाणस्य तु मे निर्दिष्ट्यासस्व (श० ब्रा० १४।४।४) । व्याख्यास्यामि विवरीष्यामि । रावणस्यापि ते
जन्म व्याख्यास्यामि जनेश्वर (भा० वन० २७४।१०) । विस्तरेणाख्यास्यामीत्यर्थः । इदं शतसहस्रं हि श्लोकानां पुण्यकर्मणाम् । सत्यवत्यात्मजेनेह
व्याख्यातममितौजसा (भा० ग्रादि० ६१।१४) । व्याख्यातं पठितम् । व्याचख्युश्चैव हतं प्रहस्तम् (भट्टि० १४।११३) । ज्ञापयामासुः, वेदयाञ्चकुः । विदद्वृन्दैः व्याख्याता सा विद्युन्माला (श्रुत० १५)। व्याख्याता कथिता, उदिता ।
संज्ञितेति ताक्ष्यार्थः । तस्य मतिर्जाता व्याख्यातुं पितरं स्वकम् (रा० १।६।
२७) । व्याख्यातुं सविस्तरं वर्णयितुम् ।

—चक्ष् (चिक्षङ् व्यक्तायां वाचि)। ऋचां सूक्तं व्याचक्षागः (श० ब्रा० १३।४।३।३)। व्याख्यां कुर्वागः। इति शुश्रुम पूर्वेषां ये नस्तद् व्याचचिक्षरे (केन १।३)। व्याख्यातवन्त इत्यर्थः।

—दा (डुदाज् दाने) । एतमु एवान्ततोऽिवत्त्वोत्कामित व्याददात्येवान्ततः (छां० उ० १।२।६) । व्याददाति व्यातास्यो भवति । मुखं व्याददाति (ब्राङो दोऽनास्यिवहरणे १।३।२० सूत्रे वृत्तिस्थं प्रत्युदाहरण्म्) । विहरित विवृणोती-त्यर्थः । नदी कूलं व्याददाति । विदारयतीत्यर्थः । विपादिकां व्याददाति । पादस्कोटो विपादिका । व्याददाति विषाटयति । व्यादत्ते पिपीलिका पतङ्गस्य मुखम् । विवृणोतीत्यर्थः । मुखं व्यादाय स्विपिति । व्यादाय विवृत्य ।

—िदिश (दिश स्रितिसर्जने)। तच्छुत्वा राघवो वाक्यं लक्ष्मणं व्यादिदेश ह (रा० ३।४।२४)। व्यादिदेश उवाच। दिशिष्टचारणिकय इति भाष्यम्। किन्तु व्यादिश मे देशं सोदकं बहुकाननम्। यत्राश्रमपदं कृत्वा ''(रा० ३।१३।११)।। व्यादिश, निर्दिश, कथय। समीरणो नोदियता भवेति व्यादिश्यते केन हुताशनस्य (कु० ३।२१)। व्यादिश्यत श्रादिश्यते श्राज्ञाप्यते । स्रितिरिक्तो वि:। व्यादिदेशान्नपानानि शय्याश्चाप्यतिमानुषाः (भा० स्राश्व ८४।२०)।

दीयन्तामित्यादिदेशेत्यर्थः । ग्रासनं चास्य भगवान्वसिष्ठो व्यादिदेश ह (रा० १।५२।२)। व्यादिदेश सबाह्यानां भक्ष्य-भोज्यमनुत्तमम् (भा० भीष्म० १। १०)। उक्तपूर्व एवार्थः । यद् व्यादिशेत्कार्यमवेक्ष्य धर्मम् "(ग० २।२१।५६)। ब्यादिशेत् = आदिशेत् । शीघ्रं व्यादिश नौ राजन्वधार्येषाम् (रा० ५।८६।५१)। उक्तोऽर्थः । इष्ट्वा च विश्वकर्माणं व्यादिदेश पितामहः । सृज्यतां प्रार्थनीयैका प्रमदा (भा० म्रादि० २११।११)।। पूर्वेग समानोऽर्थः । नकुलं सहदेवं च व्यादि-देश द्विजान्प्रति (भा० वन० १७६।४८)। व्यादिदेश विससर्ज, प्रेषयामास । व्यादिशत् सैनिकान्कांश्चित् ऋष्यशृङ्गाय । उदितचर एवार्थः । प्रजापतिदेवेभ्यो यज्ञान् व्यादिशत् (तै० सं० १।७।३।२) । विभज्याददात् । यज्ञेषु तेषु तेष्वा-मजत देवानित्यर्थः । नक्तंचराणां भूतानां व्यादिदेश बील तदा (भा० म्राश्व० ६५। । व्यादिदेश जहार ददी । प्रजापतिदेवेभ्यो भागधेयानि व्यादिशत् (काठक० १०।१०)। विमज्याददात्। व्यतरत्। तं (पुरोडाशं) यजमानो व्यादिशतीदं ब्रह्मण् इदं होतुरिदमध्वर्योरिदमाग्नीध्र इति (भ्राप० श्रौ० ३।१। ३।३) । व्यादिशति । विविधं विविच्य ग्रादिशति निर्दिशति । एकादश (गाः) दक्षिगा व्यादिशति (का० श्रौ० २२।१५)। निर्दिशतीत्यर्थः। ग्रपश्यत महा-त्मानं (मिर्गाभद्रं) व्यादिशन्तं (देवतानां) युधिष्ठिर (भा० शां० २७१।१५)। देवेभ्यः फलयाचकान् निवेदयन्तम्। ग्रथवा देवाज्ञया याचकेभ्यः फलानि समर्पयन्तम् (नीलकण्ठः)। व्यादेशः सर्वयोधानामद्यैव क्रियतामिह (रा० प्रा दश्र४) । व्यादेश स्रादेशः । स्रन्वेषणेऽनिरुद्धस्य चरान्व्यादिष्टवांस्तदा (हरि० २।१२१।३५)। व्यादिष्टवान् स्रादिष्टवान् । स चरान् दिष्टवांस्तदेति पाठान्तरम्। ते ह देवा ऊचुः । व्यादिष्टोऽयं देवताभ्यो यज्ञः (श० ब्रा० ४।१।२।७) । विमज्य वितीणं इत्यर्थः । ततः क्रमेगा राज्यानि व्यादेष्टुमुपचक्रमे (हरि० १।४।१) ।

—दीप् (दीपी दीप्ती)। क्षर्णेन सर्वे विहिताः प्रदीपा व्यादीपयन्तो ध्वजिनीं तवाशु (भा० द्रोग्ण० १६३।१७)। व्यादीपयन्तः सविशेषं प्रकाशयन्तः।

-- हज् (हजिर् प्रेक्षणे)। व्योम्नि प्रविष्टतमसा न स्म व्याद्ध्यते पदम् (भा० पु० ३।१७।६)। व्याहृज्यते व्यक्तं हृज्यते।

— धा (डुधाब् धारणपोषणयोः) । स चेद् व्याधीयीत "सर्व प्राश्नीयात् (बौ० घ० २।१।१।२०)। व्याधीयीत व्याधितः, उपतप्तः स्यात्, रुज्येत । एतद्वै परमं तपः । यद् व्याहितस्य तप्यते (श० बा० १४।६।११।१)। व्याहितो व्याधितो रुग्गः । प्रेतो यन्तु व्याध्यः (ग्रथवं० ७।११६।२) । व्याध्यः — विशिष्टा सनो-निष्ठाः पीडाः । ग्राधय इत्यर्थः । विविधान्याध्यानानि वेति सायगः । व्या-धीयतेऽपथ्यैरिति स्वामी । व्याधीयते विरुद्धो विपरीतः सञ्जन्यते । चु (धुज् कम्पने) । करौ व्याधुन्वत्याः पिबसि रतिसर्वस्वमधरम् (शा० १।२१) । ब्याधुन्वत्या इतस्ततश्चलयन्त्याः । व्याधूयन्ते निचुलतरुभिर्मञ्जरी-चामराणि (विक्रम० ४।४) । विविधं वीज्यन्ते ।

—नी (रागिज् प्रापणे) । यदि प्रतिप्रस्थातुः पृषदाज्यं भवति तत्स द्वेधा व्यानयते (ग० ब्रा० २।४।२।४१) । स्रुक्षु प्रत्येकमासिञ्चतीत्यर्थः ।

- पद (पद गतौ)। पवित्रं हि सोमो न तस्मिन्भक्षिते पात्रं व्यापद्यते (मी० शा० भा० ३।४।२२)। व्यापद्यते दृष्यतीत्यर्थः । न हि यत्र महाबाहवीसुदेवो व्यद-स्थितः । किञ्चिद् व्यापद्यते तत्र "(भा० द्रोग् ० ६४।३४) । व्यापद्यते हिस्यते हीयते विकियते । तेषामन्तिहतधर्माणामधर्म-प्रधानानामपकान्तदेवतानामसवो व्यापद्यन्ते (चरक० विमान० ३।२४)। व्यापद्यन्ते विकियन्ते । यत्र विसर्जनीयो व्यापद्यते (ऋ॰ प्रा॰ ४।११)। व्यापद्यते लुप्यते । न श्रूयते इत्यर्थः । शीतो-ब्रावातवर्षांगि खलु विपरीतान्योषधीव्यापादयन्त्यपश्च (सुश्रुत० १।२१।११)। व्यापादयन्ति दूषयन्ति विकृति नयन्ति । श्रधमौत्तरता नाम कृत्सनं व्यापादये-ज्जगत् (भा० ग्रादि० ३७।२०)। व्यापादयेत् प्राणाशयेत्। यदि तावन्तरेणान्यो दीक्षेत लोकमोषधिभिव्यपादयेत् (गो० ब्रा० पू० ४।२)। व्यापादयेद् विहीनं क्यात् । व्यापन्नेस्मिन् महत्यर्थे यस्नः श्रेयस्तदुच्यताम् (भाव सौप्तिक० १।६६)। व्यापन्ने व्युद्धे विनव्दे । अव्यापन्नामविहतगतिर्द्रक्ष्यिस आतृजायाम् (मेघ० १।१०) । श्रव्यापन्नाम् = जीवाम्, जीवन्तीम्, श्रियमालाम् । ग्रीदासीन्यं न युक्तं प्रियसुहृदि गते मत्कृते चातिघोराम् । व्यापितः (मुद्रा० ६।२१) । व्या-पत्ति विपत्तिम् । तस्य व्यापदमनुशोचत्यात्मव्यापदं मन्वानः (यो० सू० २।५ भाष्ये) । व्यापदं विपत्तिम् । योनिव्यापादो बीजोपघातश्च (न्याय ० २।१५६ वात्स्यायन भा०)। योनिव्यापादो योनिविकारः । व्यापादो द्रोहचिन्त-नम् (ग्रमरः) । इत्युदीयं नृपः सुज्जेः सज्जो व्यापादसिद्धये (राज० ८।२११०)। ब्यापादो निबर्हराम् प्रमापराम् । व्यापत्ति कर्मसां दृष्ट्वा जुगुप्सन्ति जनाः सदा (भाव शांव २६३।३४)। कर्मगां कर्मफलानां व्यापत्तिरसिद्धिवलोपो विनाशः। प्रधानद्रव्यव्यापत्तौ साङ्गावृत्तिस्तदादेशात् (का० श्रौ० १।७।२७) । व्यापत्ति-विनाशः । अयाप्यन्तव्यापत्तिर्भवति स्रोघो मेघो नाघो गाधो वध्मंध्विति (नि० २।२१) । व्यापत्तिविकारः । हन्तेः पाठार्थे वर्तमानस्य "वर्णव्यापत्त्या ग्रोध-शब्दबद् हकारस्थाने घकारः (नि॰ १।१।६ इत्यत्र दुर्गः) । उक्तोऽर्थः । तस्मात्तदा गर्भस्य जन्म व्यापत्तिमद् भवति (चरक० शारीर० ४।२४)। मर्गाय भवतीत्यर्थः । यदि पङ्कमग्नां समुद्धरतां परिश्रमेगा गोव्यापित्तः स्यान्त तदोद्धतारो दुष्येयुः । व्यापत्तिमंरणम् । न तत्र कर्मणो व्यापत् कथं चिदिष विद्यते (भा॰ द्रोगा॰ १११।३२)। व्यापद् विनाशः फलबैधुर्यम्।

— पृ (पृङ् व्यायामे) । प्रायेणायं व्याङ्पूर्वः । अद्यत्वे कथमात्मना व्याप्रियसे । (इति वयम्) । क्व कमंण्यासक्तिमान् भवसीत्याह । कथमात्मा व्यापायंते । पूर्वेण समानोऽर्थः । व्यापारयामास करं किरीटे (रघु० ६।१६) ।
व्यापारयामास हस्तं न्यास । (उमामुखे) व्यापारयामास विलोचनानि (कु० ३।
६७) । लोचनित्रतयं प्रेरयामास पातय।मासेत्यथः । मा व्यापृतः परकार्येषु
भूस्त्वम् (भा० सभा० ६४।६) । परकार्येषु मा स्म प्रसाङ्क्षीः, मात्मानं व्यापीपरः । व्यापारितं त्रासार्थः व्यापारितः शूलभृता (रघु०२।३८) । व्यापारितं
नियुक्तः । व्यापारितं शिरसि शस्त्रमशस्त्रपाणेः (वेणी० ३।१६) । व्यापारितं
प्रयुक्तं प्रहृतम् प्रास्तम् ।

— भाष् (भाष व्यक्तायां वाचि)। व्याभाषमाणाश्चान्योन्यम् (भाव वन० २५२।१५)। व्याङोर्योऽर्थः कमंव्यतिहारलक्ष्याः सोऽन्योन्यमित्यनेनै-वोक्तः। तेन शब्दोपजनः केवलं नार्थोपजनः। इङ्गितानां प्रकारैश्च रूप-व्याभाषणेन च (रा० ४।२।२४)। व्याभाषणं विविधमाभिमुख्येन भाषणम्। तत्तत्त्रसङ्गे दीयमानेनोत्तरेणेत्यर्थः।

—मृश् (मृश ध्रामशंने । ग्रामशंनं स्पर्शः) । तेषां भुजपरामशं-व्यामृष्ट-परिवाशनि (राक्षसानां बलम्) (रा॰ ६।७५।६०)। व्यामृष्टाः संस्पृष्टाः परिघाः परिचातनाः ।

—यम् (यम उपरमे) । व्यायच्छत्स शरान्कणः कुन्ती-पुत्र-जिघांसया
(भा० द्रोण्० १४०।७३) । व्यायच्छत् स्रक्षिपत्, प्रास्यत् । ब्राह्मण्डच शूद्रश्च
चर्मकर्ते व्यायच्छते (तै० ब्रा० १।२।६) । व्यायच्छते विवदेते कलहायते ।
शूद्रायौ चर्मिण् परिमण्डले व्यायच्छते (का० श्रौ० १३।३।६) । मदीयमिदं
मदीयमिदमिति स्पर्धया स्वामिमुखं बलादाकर्षत इत्यर्थः । विवदेते कलहायते
इति तु कश्चिद्रस्यार्थे व्यायच्छन्ते येऽस्वं रक्षन्ति (श० ब्रा० १३।१।६।
३) । राष्ट्रे राष्ट्रस्यार्थे व्यायच्छन्ते संग्रामयन्ते इत्यर्थः । मन्योन्यस्पर्धया
राजन् व्यायच्छते महारथाः (भा० भीष्म० १४।२४) । व्यायामं चक्रुरित्यशः ।
व्यानो व्यायच्छते येन (हरि० १।४०।५६) । व्यायामं बलसाध्यं कर्म करोन्तित्यर्थः । इदं श्रेयः परमं मन्यमाना व्यायच्छन्ते मुनयः (भा० वन० १६६।
२६) । व्यायच्छन्ते परमं यतन्ते । उद्यच्छन्ते । उद्यममाचरन्ति । स कस्मान्त्वं जानतां ज्ञानवान्सन् व्यायच्छसे सञ्जय कौरवार्थे (भा० उ० २६।१७) । व्यायच्छसे निग्रहं करोषीति नीलकण्डः । ततो व्यायच्छतामस्त्रैः पृथवपृथग-

जिह्मगैः (भा० द्रोगा० १२९।३६) । व्यायच्छतां प्रहरताम् । वरं व्यायच्छतो मृत्युर्न गृहीतस्य बन्धने (मृच्छ० ६।१७)। व्यायच्छतो युध्यमानस्य। तस्य व्यायच्छमानस्य रामस्यार्थे स रावगाः (रा० ३।५१।४१)। उक्तोऽर्थः। ग्रन्थे तु वीस नृपपुत्रपोत्राः कृष्णागतैर्नेत्रमनःस्वभावैः । व्यायच्छमाना दह्युर्ने तान्वै सन्दष्टदन्तच्छदतास्रनेत्राः (भा० भ्रादि० १८७।११)। व्यायच्छमाना व्याद-दानाः । चक्षुः प्रसार्यं कृष्णां द्रौपदीमेव दह्युनं पाण्डवान् । व्यक्वी गदाव्यायत-सम्प्रहारी (रघु० ७।१२) । व्यायतो दीर्घः । कंसोपि कोपरक्ताक्षः प्राहोच्चै-व्यायतान्तरान् (वि॰ पु॰ ५।२०।८२)। तन्त मे दानातिशयव्यवसाये विघ्नाय व्यायन्तुमहंन्ति भवन्तः (श्रवदाः जा० २)। व्यायन्तुम् उद्योक्तुम् उद्यन्तुम्। व्यायामेन परीष्सस्व जीवितं कौरवात्मज (भा० वि० ६९।६)। व्यायामेन नित्यं देशान्तरसंचारेए। रक्षांसि व्यायामे सहामहे (ग्रथर्व ० २।४।४)। व्या॰ यामे संचरणे । सहामहेऽभिभवामः । ग्रन्ये साम प्रशंसन्ति व्यायाममपरे जना। (भा० शां० २१।७)। व्यायामो युद्धम् । व्यायामकृतसंकल्पः सरयूमन्वगां नदीम् (रा० २।६३।२०) । व्यायामो मृगयाविहारः । श्रमव्यायामकुशलाः समपद्यन्त यौवनम् (भा० ग्रादि० १०६।१८)। व्यायामो बाहुयुद्धाद्यभ्यासः। व्यायामं मुष्टिभिः कृत्वा तलैरिप समागतैः (भा० वन० १६७।४०) । व्यायामः सङ्घ-ट्टनम् । व्यायामसहमत्यर्थम् (भा० वि० )। श्राकषं गसमर्थम् ।

—रभ् (रभ रामस्ये)। यहचैव हौत्रं क्रियते यजुषाऽऽध्वर्यवं साम्नोद्गीथं व्यारब्धा त्रयी विद्या भवति (ऐ० ब्रा० ५।३३)। व्यारब्धा सम्यग् हढं वा सवंतो वा धृता भवति ।

—वर्ण (वर्ण वर्णिक्रयाविस्तारगुगावचनेषु) । हर्षराजाश्रया चर्चाकथा व्यावर्णियव्यते (राज० ७१८७३) । व्यावर्णियव्यते । उपवर्णियव्यते, विस्तरेगा वर्णियव्यते । व्यावर्णितिमदं चेष्टमलङ्कारतयैव नः (काव्या० २१३६७) । उक्तोऽर्थः ।

—वृ (वृज् वरणे) । व्यावृणु वरविंगिति विवक्षितम् (हर्षे प्रव उच्छ्वासे) । प्रकटयेत्यर्थः । गाण्डीवमुक्तैरिषुभिर्महात्मा सर्वा दिशो व्यावृणोद-प्रमेयः (भाव द्रोगाव १४५।६३) । व्यावृणोद् विशेषेणाच्छादयत् ।

— वृज् (वृजि वृजी वर्जने) । तामन्नाद्याय व्यावृज्यासते (पञ्च० ब्रा० १०।३।६) । तां चतुर्घा व्यावृज्य गायेत् (षड्० ब्रा० २।२)। व्यावृज्य विमज्य । करवातविनिमिन्ना द्रुमा व्याविजताः पथि (भा० वन० १७६।५२) । व्याविजता मुग्नाः ।

— वृत् (वृतु वतंने) । व्यावर्तत नदी भीता हलमार्गानुसारिगी (हरि॰

२।४६।३४)। व्यावर्तत विविधं प्रवोढुं प्रवृत्ता । बुद्धिव्यविर्तते चास्य विनाशे प्रत्युपस्थिते (भा० ग्राह्व० १७।७) । व्यावतंते निवतंते परावतंते, ग्रपंति । युगेष्वावर्तमानेषु धर्मो व्यावर्तते पुनः । धर्मे व्यावर्तमाने तु लोको व्यावर्तते पुनः (भा॰ वन॰ १४६।३६) ।। व्यावर्तते स्रावतंते स्रावृत्त्या पुनरप-तिष्ठते । समाना ऋतव एकेन पदेन व्यावतन्ते (तै० सं० ५।३।१।२) । व्या-वृता व्यतिरिक्ता भिन्ना भवन्ति। वाक् सृष्टा न व्यावर्तत (काठक० २७।३)। न व्यावतंत-ग्रव्याकृताऽऽसीत् । द्वा वा एता अस्य पन्थाना अन्तर्बेहिश्चाहोरा-त्रेणैती व्यावतेते (मैत्र्युप० ६।१) । व्यावतेते स्रहोरात्रेण=स्रह्णा राज्या चात्मानं विविद्ध्यतः । लौकिक्या वाचा व्यावर्तते ब्रह्म (भ्राप० घ० १।४।१३। ७)। मिश्रं न मवतीत्यर्थः। ते समावद्वीर्या एवासन्न व्यावर्तन्त (ऐ० ब्रा० ३।४६)। विवादं न व्यवातिष्ठिपन्, न समापयन् । ग्रस्त्रे ते वारुगाग्नेये ताभ्यां बाग्रासमाहिते । न यावदभ्यपद्येतां व्यावर्तदथ भास्करः (भा॰ द्रोग्रा॰ हेन।५३)।। ब्यावर्तत मध्याह्नतः परावृत्तोऽभूत् । श्रवालम्बत । संशयः हिंद व्यावर्तते लोलः कल्लोल इव सागरे (यो० वा० ४।२१।२) । व्यावर्तते भ्राम्यति । ताः सृष्टाः पराच्य एवायन् न व्यावतंन्त (ऐ० ब्रा० ३।३६) । ताः (प्रजाः) न ब्यावतंन्त न पुनरागताः । मखस्य शिरोसीति पिण्डं कृत्वा यथा-भाग व्यावर्तेथामिति विभज्य (ग्राप० श्रौ० १।६।२४।१)। व्यावर्तेथाम् पृथामवेतम् । शुक्लादयो हि गवादिकं सजातीयेभ्यः कृष्णगवादिभ्यो व्यावर्त-यन्ति (सा० द०)। व्यावर्तयन्ति पृथक् कुर्वन्ति । व्यावतं ये रथं तूणँ नदीवेग-मिवासीवात् (भा० कर्णं० २६।१४)। ब्याबर्तये निवर्तये। इमे जीवा वि मृतैराववृत्रन् (ऋ० १०।१८।३) । ब्याववृत्रन् = ब्यावीवृतन् । विविञ्चन्ति पृथक्कुर्वन्त्यात्मानिमत्यर्थः । व्यावतमानं तु महद् भवद्भिः पुण्यकीतिभिः । धृतं यदुकुलम् "(हरि॰ २।२२।१६)। व्यावतंमानम् = विनश्यत्। व्यावृत्ता यत्परस्वेभ्यः श्रुतो तस्करता स्थिता (रधु० १।२७)। ब्यावृत्ता निवृत्ता व्यपगता । (सा मृता) व्यावृत्तनेत्रभ्रमरा पद्मिनीव हिमाहता (कथा० ५२।१५२) । व्या-वृत्तं लक्ष्म सोमस्य (भा॰ भीष्मः २।३२)। व्यावृत्तम् अपगतम् । व्यावृत्तेऽ र्यम्मि (भा व्होगा १।२१)। परावृत्ते सूर्ये लम्बमाने दिवाकरे। लभे जात-मशाखाजं बहुपणेशाखमप्रतिशुष्काग्रमसुषिरमव्यावृत्त० (ग्राप० श्री० ७।१।१ १७)। अव्यावृत्तोऽवालतः। पलाशादेरव्यावृत्तस्य यूपं कुर्यादित्याह । सोम-पीयस्य चैषा सुरापीयस्य च व्यावृत्तिः (ऐ॰ ब्रा॰ ८।८) । व्यावृत्तिर्भेदः । प्रव्यावृत्ति यज्ञाङ्गरव्यवायं चेच्छेत् (खा० गु० १।१२४)। प्रव्यावृत्तिम् प्रप-राङ्मुखताव । ऋतुव्यावृत्ती सूयवसे (ग्राप० श्रौ० ७।८।२८।७)। व्यावृत्ती परिवृती। न श्रदबाम्युदयनप्रहुणं त्वयोक्तं व्यावतंनं करतलैरिव मन्दरस्य

(प्रतिज्ञाः २।६) । न्यावर्तनं भ्रमणम् । य एवं विद्वान् न्यावृत्य दक्षिणां प्रति-गृह्णाति (तै० त्रा॰ २।२।५।१) ।

—व्यध् (व्यध् ताडने)। विस्मयाच्चोत्तरीयाश्य व्याविद्यन्सर्वती नृपाः (भा० भीठम० १२१।२६)। व्याविद्यन् प्राक्षिपन् । गर्भो व्याविद्धं परिवर्तते (का० सं० खिल० रक्त० श्लो० ५७)। इदं क्रियाविशेषणम् । श्राविद्धं कुटिलं भुग्नमिति चामरः। तेन विरन्नातिरिक्तः सुपरिहरः। क्व च शस्त्रं क्व च क्षात्रं तपः क्व च वनं क्व च व्याविद्धमिदम् (रा० ३।६।२७)। व्याविद्धं परस्परव्याहतम्, संकुलम् । ग्रथ तं भग्नसर्वाङ्गं व्याविद्धनयनाम्बरम् । (भा० वि० २२। ७७)। परित्यक्तनेत्राभिधानदुकूलवसनम् । चिक्षेप तरसा वीरो व्याविद्य (गदां) सत्यविद्यमः (भा० वन० १६।१६)। व्याविद्धं भ्रमयित्वा। ग्रभ्याहतो घटः, येन तस्योपरि शतकपालो व्याविद्धसक्तुनिपतितः (तन्त्रा० ५।१)। व्याविद्ध-सक्तुविकीणंसकतुः । धानाचूणं सक्तवः स्युः (इत्यमरः)। व्याविद्वंरिव मीननकमकरैः (मृच्छ० ५।४)। व्याविद्धं भ्रान्तैः।

—श्च (श्चिज् सेवायाम्) । वृक्षाश्चीषधयश्चैव व्याश्चयन्त परस्परम् (भा०) । व्याश्चयोऽन्योन्याश्चयः । षष्ठचा व्याश्चये (पा० १।४।४६) । व्याश्ययो नानापक्षसमाश्चयः । देवा श्चर्जुनतोऽभवन् । श्चादित्याः कर्णतोऽभवन्निति व्याश्चयस्योदाहरणं वृत्ती स्थितम् । व्याश्चिताश्च भवन्ति । केचित्कंसभक्ताः के चिद् वासुदेवभक्ताः । (हेतुमति च ३।१।२६ सूत्रे भाष्ये) । व्याश्चिता नाना-पक्षसमाश्चिताः ।

—सञ्ज् (षञ्ज सङ्गे) । बाहूबाहृवि व्यासजेताम् (शिशु० १८।१२) । ग्रासत्त्याऽयुध्येताम् इत्यर्थः । कर्मव्यतिहार ग्रात्मनेपवम् इति मिल्लः । तथा सित यिक सित व्यासज्येतामिति स्यात् । छन्दोभङ्गश्च स्यात् । तारापीडो व्यासङ्गिविधातार्थं बहिनंगराद् "विद्यामन्दिरमकारयत् (काद०) । व्यासङ्गिविधातार्थं वहिनंगराद् । व्यासज्यवृत्तिर्धर्मः । श्रनेकद्रव्यसमवेतो गुरुगविः । व्यासज्यवृत्तिर्धर्मः । श्रनेकद्रव्यसमवेतो गुरुगविः । व्यासज्यवृत्तिर्धर्मः । श्रनेकद्रव्यसमवेतो गुरुगविः । व्यासज्यवृत्तिर्धर्मः ।

—सिथ् (षिध गत्याम्, षिध् शास्त्रे माङ्गल्ये च)। तत्सवं निन्दयामासु-यंज्ञव्यासेघकारिएाः (वि० पु० १।६।३०)। व्यासेघो विरोधो निषेधः। यत्रेद-मुक्तमैकान्तिकत्वं व्यासेधद्भिः (योग सू० २।२३ इत्यत्रः वैशारद्यां वाचस्पति-मिश्रः)। प्रतिषेधद्भिरित्थयः।

—स्था (डठा गतिनिवृत्ती)। मा ते राष्ट्रमिह रोहितोऽहार्षीद् व्यास्थन् मृषः (म्रथवं० १३।१।३५)। व्यास्थन् मृषः शत्रवो विप्रस्थिताः, नाना विशो मेजुरित्यर्थः। व्यास्थापयति (तै० ब्रा०)। नाना दिक्षु विमुजतीत्यर्थः।

—हत् (हन हिंसागत्योः) । पूर्वेग पश्चिमस्यानुपपत्तिव्याघातः । (को o

ग्र० २।१०।२८)। व्याहतामिव पश्यामी घर्मस्य विविधा गतिम् (भा० ग्राह्व० ४६।१)। व्याहतां परस्परिवरुद्धां, संकुलाम् । न ते कञ्चिदिभिश्रायं व्याहत्तु-महमुत्सहे (रा० २।१०।३४)। न ते कामपीच्छां विहन्तुं प्रत्यूहितुं विरोद्ध-मीहे। क्व चारण्यं क्व च क्षात्रं क्व च पालनम् । ईस्त्रं व्याहतं कमं न भवान् कर्तुं महंति (रा० २।१०६।१८)।। व्याहतं विप्रतिषद्धम् ।

—ह (हुज् हरणे)। यदि व्याहरते राजन्विप्राणां धर्मवादिनाम्। ततो धर्मकृतात् क्षिप्रमपवादात्प्रमुच्यते (भा० भ्रनु० ११२।६) । व्याहरते संभावते विप्रीरित्यर्थः । म्रनुत्पन्नेषु वाक्येषु चोद्यमाना विवक्षया । किं नु पूर्वं तदा देवी व्याजहार सरस्वती (भा॰ ग्राश्व० २११२४)।। व्याजहार उवाच। कि नु तत्त्वं विशेषेग श्राजहार श्राहृतवतीति तु नीलकण्ठः। प्रश्नानुच्चरितानद्य व्याहरिष्यसि चेन्मम (भा० वन० १८०।१७)। व्याहरिष्यसि वक्ष्यसि प्रतिवक्ष्यसि । स्नातस्तु वरुणस्तेजो जुह्वतोऽग्निः श्रियं हरेत् । मुञ्जानस्य यमस्त्वायुन्तस्मान्न व्याहरेत त्रिषु (कृत्य॰ द्वि॰ खण्डे समुद्धृतं शातातप-वचनम्) ॥ न व्याहरेन्नोच्चारयेच्छब्दम् । वाग्यतः स्यात्, जोषमासीतः। ततो राजो वृतराष्ट्रस्य गृहे गोमायुरुच्चैव्यहिरदिग्नहोत्रे (भा०)। व्याहरत् = स्रकोशत्, म्ररीत्। वृतो गोपालकैः प्रीतो व्याहरत् कुरुनन्दन (भा० वन० २४०। ६) । व्याहरत् व्यहरत् । विहारमकरोत् । श्राङ्गिकः । नामभिव्याहरन्तौ च सवत्सा गाः परन्तपो (हरि० २।१४।३) । व्याहरन्तो ग्राकारयन्तो । ग्रव्या-हृतं व्याहृताच्छ्रेयः (भा० उ० ३६।१२)। व्याहृतमुच्चारितं वाचामिव्यक्तीकृ-तम् । प्रश्नमिच्छामि वै किञ्चिद् व्याहृतं भवता स्वयम् (हरि० १।२६।३२) । व्याहृतं प्रत्युक्तमुत्तरितम् । अनुत्पन्ने च कार्यार्थे मां त्वं व्याहृतवानिस (भा० द्रोग् । ४४।१७) । व्याहृतवान् शप्तवान् । ग्रन्यत्रास्मिन्नर्थे प्रायेगानुव्याहरतेः प्रयोगो हृश्यते । श्ववायसैर्व्याहृतमांसशोशातं परत्र कस्त्वा धनयाच्य्या तुदेत् (म्रवदाव जाव २८, इलोव ४४) ॥ व्याहृतमस्यबहुतं खादितम् । प्रपूर्वोऽथोऽ-न्यत्र सुदुर्लभः । व्याहार्यं स ततस्तत्र सवालस्थविरां पुरीम् (वृ० इलो० सं० २।२८) । श्राकार्यत्यर्थः ।

्वाह्नेयत् (ह्वेब्र्स्पर्धायां शब्दे च)। उभयतस्तिहि निविदं व्याह्नयीत (व्याह्नयेत्)। उच्चारयेदित्यर्थः।

व्युद् (वि+उद्)

District Physician

— ग्रस् (ग्रसु प्रक्षेपे)। व्युदस्यत्यसंख्याताः शर्कराः (कौ० सू० ४०)। व्युद-स्यति विकरित, विस्तारयति । मुञ्जवज्जर्जरीभूता बहवस्तत्र पादपाः । चीराणीव व्युदस्तानि रेजुस्तत्र महावने (भा० वन० ११।४९-५०) ॥ चीराणि वृक्षवत्कलानीव । व्युदस्तानि इतस्ततः क्षिप्तानि । त्वं तु हेतूनतीत्यँतान् कामक्रोबो व्युदस्य च (भा० सभा० १३।५१) । व्युदस्य परिहृत्य विनीय विगमय्य ।
सीमन्तिनी भुजलतागहनं व्युदस्य (शान्तिशतकं शिह्लगङ्कते) । उक्तोऽर्थः ।
गुण्तः क्षितिव्युदासेपि (ग्रमरः) । क्षितिव्युदासो भूगतं इति स्वामो । शाश्वतश्च
क्षितिव्युदासं दोणं विवरमाह । ग्रयं गुप्त्यर्थान् ब्रुवन्नेवं पठिति—गुण्तः कारा
च रक्षा च दोणं च विवरं भुव इति ।

— अह् (अह वितकों)। गार्हपत्यं चेष्यन्पलाशशाख्या व्युदूहित (श॰ ब्रा॰ ७।१।१।१)। संमार्धीत्यर्थः। तद्धैके। उभयत्रैव पलाशशाख्या व्युदूहित् (श॰ ब्रा॰ ७।३।१।७)। संमार्गमकुर्वन्तित्यर्थः। भ्रयौनं पलाशशाख्या व्युदूहित (श॰ ब्रा॰ ९३।६।२।३)। व्युदूहित उन्मृद्नाति। भ्रयौने (कुम्म्यौ) व्युदूहित। दक्षिणस्यां शृतमासादयित उत्तरस्यां दिध (भ्राप० श्रौ० २।३।११।६)। व्युदूहित विभज्य गमयतीति रुद्रदत्तः।

—कम् (कमु पादिवक्षेषे)। इन्द्रियाशि वीर्याशि व्युदकामन् (श० ब्रा० १२।७।१।६)। व्युदकामन् पृथक्तवज्ञाः प्राचलन् । इन्द्रं रहस्यमर्यादेति सूत्रे (६।१। १५) व्युत्कमणे — इन्द्रं व्युत्कान्ता इत्युद्धाहरणं वृत्तौ । व्युत्कमणं मेदः पृथम-वस्थानम् । द्विवर्गसम्बन्धेन पृथगवस्थिता इन्द्रं व्युत्कान्ता इत्युच्यन्ते इति तत्रं व तद्व्याख्यानम् । निश्चित्तमनसः पूता व्युत्कान्तरजसोऽमलाः (भा० ग्राश्व० ४७।३)। व्युत्कान्तं निष्कान्तमपगतम् । ग्रासन्ग्रहस्था भूयिष्ठा श्रव्युत्तः क्रान्ताः स्वकर्ममु (भा० शां० २७०।६)। श्रव्युत्कान्ता श्रनितकान्ता श्रनितकान्ता श्रनितकान्ताः श्रविकान्तः । श्रादरवन्त इत्यर्थः।

—वर् (वर गतिभक्षगायोः) । यथाग्नेः क्षुद्रा विस्फुलिङ्गा व्युच्चरम्त्येवमेवास्मादात्मनः सर्वे लोकाः सर्वे देवा भूतानि सर्वे एवात्मानो व्युच्चरन्ति (श०
बा० १४।४।२३) । व्युच्चरन्ति — निष्कामन्ति । व्युच्चरन्त्याः पति नार्याः
(भा० आदि० १२२।१७) । व्युच्चरन्त्या व्यभिचरन्त्याः । तासां व्युच्चरमाग्गानां कौमारात्मुभगे पतीन् (भा० ग्रादि० १२२।४) । उपतोऽर्थः ।
व्युच्चरंश्च महादोषं नर एवाप्रराघ्यति (भा० शां० २६६।३८) । व्युच्चरन्
ग्राचरन् । महादोषं पारदार्थम् ।

चिद् (छिदिर् द्वंबीकरगो)। ग्रन्युव्छिल्नास्ततस्त्वेते सर्गस्थित्यन्तसंयमाः (वि० पु० १।२।२६) । श्रन्युच्छिल्ना श्रनवरताः । ऋक्सामयजुषां घोषो ज्याघोषश्च महात्मनः । ग्रन्युच्छिल्नोऽभवद् राज्ये "" (हरि० १।४१।४२) ॥ उक्तोऽर्थः ।

पद् (पद गती) । शक्तस्य प्रतिभाति शक्तर्व व्युत्पद्यते (काव्यमी ।

पदवाक्यविवेके) । ब्युत्पद्यते जानाति । एतत्सर्वं पश्यन्नन्यो ब्युत्पित्सुः फलसद्भावप्रतिपादने शब्दस्य सामध्यं व्युत्पद्यते (शास्त्रदीपिका १।२)। व्युत्पद्यते बुध्यते । नाम रूढमपि व्युदपादि (शिशु० १०।२३) । उगादयोऽव्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि । धातुतो नोत्पद्मन्ते स्म । धातुजातानि न मवन्तीत्यर्थः । ग्रब्यु-त्पन्नो बालभावः । मुख्योऽपदुरित्यर्थः । तस्य भार्या व्युत्पन्नचारित्राऽजस्रं मित्र-स्वजनैः प्रतिबोध्यते । न च तस्मात्परपुरुषसंसर्गान्निवर्तते (तन्त्रा० ३।६)। व्युत्पन्नं विकृतम् । व्युत्पन्नै रचितं न चैव वचनैः (ध्वन्या० १ कारिका-व्या-ख्यायाम्) । ब्युत्पन्नैश्चातुर्ययुक्तैः सुन्दरवचनैः । किमेभिरज्ञैर्व्यादितैः। शिक्षितैः प्रबोधितैः सिद्भः । प्रथ भगवताऽक्षपादेन निःश्रेयसहेतौ शास्त्रे प्रगाति व्युत्पादिते च पक्षिलस्वामिना किमपरमबिष्यते यदर्थं वार्तिकारम्भः (न्या वा वात् टी )। व्युत्पादिते व्याख्याते । न च चित्रगुरित्यादी ... लक्षणा । बहुव्युत्पत्तिभञ्जनापत्तेः (परमलघुमञ्जूषायां समासनिरूपणायाम्)। व्युत्पत्तिनियम इति व्याख्यातारः । सुपां तिङां च व्युत्पत्ति वाचां वाञ्छन्त्यलङ्-कृतिम् (का० प्र० ६।४८) । व्युत्पत्ति विशेषेशोत्पत्ति सन्निवेशम् । व्युत्पत्तिरा-वर्जितकोविदापि न रञ्जनाय क्रमते जंडानाम् (विक्रमाङ्क० १।१६)। व्युत्पत्ति-बहिश्रुत्यम्, पाण्डित्यम् । लोकव्युत्पादनार्थत्वाच्छास्त्रस्य । व्युत्पादनम् प्रबोधनम् प्राज्ञत्वकरणम् । एवमलङ्कारध्वनिमार्गं व्युत्पाद्य तस्य प्रयोजन-वत्तां स्थापियतुमिदमुच्यते (ध्वन्यालोके २।२७ व्याख्यायाम्) । व्युत्पाद्य भ्रतु-शिष्य उपदिश्य ।

सद् (षद्लृ विशरणगत्यवसादनेषु) । तस्य क्रीतस्य मनुष्यानभ्युपावर्त-मानस्य दिशो वीर्याणीन्द्रियाणि व्युदसीदन् (ऐ० ब्रा० ३।१) । व्युदसीदन् विशीर्णतां गतानि ।

—स्था (क्ठा गतिनवृत्ती)। यथा परं शक्तिधृतेनं व्युत्थास्ये कथं चन (भा० ग्रनु० २०१२६)। न व्युत्थास्ये मर्यादाया न विचलिक्यामि। धर्मातिचरणं न करिक्य इत्यर्थः। शक्यः खल्वेष राक्षसमितिपरिगृहीतोपि व्युत्तिष्ठमानः प्रज्ञया निग्रहीतुम् (मृद्रा०१)। व्युत्तिष्ठमानो विषद्धमुद्धच्छमानः। चकर्ष यमुना रामो व्युत्थितां वनितामिव (हरि० २।४६।३४)। व्युत्थितां लङ्घित-मर्यादाम्। भ्रातृजाया ततः सा नौ व्युत्थिता दाप्यतामिति (वृ० श्लो० सं०४।२५)। व्युत्थिता विषद्धाचारा प्रत्यमिनिविष्टा वा। प्रजोपपीडके तस्मिन् राजनि व्युत्थिता विषद्धाचारा प्रत्यमिनिविष्टा वा। प्रजोपपीडके तस्मिन् राजनि व्युत्थिता प्रजाः (राज०)। विरोधमाचरन् प्रकृषिता ग्रमूवन्। व्युत्थानं प्रतिरोधे च विरोधाचरणेऽपि चेत्यमरः। तथैव व्यवहारोपि व्युत्थाने मे भविष्यति (यो० वा० ६ (१) १२८।६६)। व्युत्थानं समाधेष्ठस्थानम्। द्दं श्रेय इत्येवं व्युत्थितो जनः (भा० ग्राश्व० ४६।१४)। व्युत्थितो

विप्रतिपन्नः, नानाप्रतिपत्तिको विरुद्धमितः । स खलु कालः " व्युत्थितदर्शनानां वस्तुस्वरूप इवावभासते (यो० सू० भाष्ये ३।५२)। आन्तानामित्यर्थः । एवं व्युत्थापिते धर्मे बहुधा विप्रबोधिते । निश्चयं नाधिगच्छामः \*\*\* (भा० ग्राह्व० ४६।१३) । व्युक्त्यापिते प्रस्थानमेदं गमिते । मायामोहेन ते दैत्याः प्रकारे-र्बहुभिस्तयाः। व्युत्थापिताः (वि०पु० ३।१८।३२)। व्युत्थापिता विचासिताः।। ते ह सम पुत्रैषर्णायाश्च वित्तैषर्णायाश्च लोकैषर्णायाश्च व्युत्थायाथ भिक्षाचयं चरन्ति (श० त्रा० १४।७।२।२६)। व्युत्थाय निष्कम्य ग्रतिहास । न रोचते हि व्युत्थानम् (भाव प्रमुव २०।२६) । धर्मातिचरणम् । व्युत्थानं केवलं जरा (तन्त्रा० २।४।११८) । ब्युत्थानं व्यायामः प्रयत्न उद्योगः ।

—ह (हुज हरणे) । द्वयोः पात्रयोर्व्यद्धत्य (भा० श्री० द।२।२) । **व्युद्धत्य** मेदेन उद्धरय भगतक्षमानी व (शास्त्र बहारिक कार्य) केस रेक्निकी किया (वाक

# न्याम् प्रोतिक प्राप्तिक स्थाप (वि — उप)

- अस् (असु क्षेपे) । अथ सुवर्णरजतौ रुक्मी व्युपास्यति (श० ब्रा० १२। ५।३।११) । व्युपास्यति = व्यस्यति, विभज्य ददाति ।

- जप (जप जल्प व्यक्तायां वाचि, जप मानसे च)। व्युपतोदव्युपजाप॰

\*\*\*(ग्राप० घ० १।२।६।१५) । व्युपनापः श्रोत्रयोर्म् हुर्म् हुर्जल्पनम् ।

—तुद् (तुद व्यथने) । व्युपतोदव्युपजापोदामन्त्रग्-नामधेयग्रह्णानीति गुरोर्वर्जयेत् (म्राप० घ० १।१।८।१५) । व्युपतोदोङ्गुल्यादिघट्टनं यदामि-मुख्यार्थं कियते ।

—नी (ग्गीज प्रापगो) । भ्राग्नेयमेवाग्निष्ठे नियुञ्ज्यादथेतरान्व्युपनयेयु-

र्यथापूर्वम् (श॰ बा॰ ३।६।१।२२) । एकैकशो नयेयुरित्यर्थः ।

—युज् (युजिर् योगे)। नासंपृष्टो व्युपयुङ्क्ते परार्थे (भा० उ० ३३।

२२) । व्यपयुङ्कते वाग्व्ययं करोति ।

-रम् (रमु कीडायाम्) । योधा व्युपारमन्युद्धात् (भा० द्रोगा० १३६। ५४)। व्युपारमन्, विरता ग्रभवन् इत्यर्थः। व्युपरमं हैके (ग्राहव० श्रो० ७।११।२०) । विविधम् उपरम्योपरम्य । उपरमणं चात्र विलम्बनमुच्यते नाव-सानमिति नारायणः। इन्द्रियाणां व्युपरमे मनोऽव्युपरतं यदि (भा० शां० २७५।२४) । व्युपरमो विरामो विरतिविषयेष्वप्रवृत्तिः ।

#### विनि

च्यस् (श्रमु क्षेपे)। गुर्गाञ्च सूपशाकाद्यान्पयो दिध घृतं मधु। विन्यसेत् प्रयतः पूर्वं भूमावेव "(मनु० ३।२२६) ।। विन्यसेत् = विन्यस्येत् विभज्य न्य-स्येत् निदध्यात् । त्वदर्थमिव विन्यस्ता "शिला (रा० २।६६।६) । विन्यस्ता

निहिता। सुतविन्यस्तपत्नीकः (याज्ञ० ३।४५)। पुत्रापितपत्नीक इत्यर्थः। व्युढी विन्यस्तसंहती (ग्रमरः)।

कु (डुक्ट्रब् करणे) । यो ज्येष्टो विनिकुर्वीत लोभाद् भ्रातृन्यवीयसः (मनु० ६।२१३) । विनिकुर्वीत वञ्चयेतेति कुल्ल्रकः । ग्रपकुर्यात्, ग्रपराष्ट्र- थात्, तदर्थं हन्याद् इत्यन्ये । तत्त्वया चरता लोके धर्मो विनिकृतो महान् (रा० ६।११।१८)। विनिकृतो लिङ्क्षितः । विश्वामित्रो विनिकृतो विनिःश्वस्येद- मत्रवीत् (रा० १।५६।२२) । विनिकृतिस्तरस्कृत इति कतकः । निरस्तसवं- शिक्तिरिति तिलककारो रामः । वीरो विनिकृतो भ्रात्रा जगद् भ्रमति दुःखितः (रा०४।३।२०)। विनिकृतो निरस्तः । राज्याद् विनिकृतोस्माभिः कथं सोस्मासु विश्वयेत् (भा० शल्य० ५।७) । विनिकृतो विनाकृतः । शरण्यं सर्वभूतानां (मुनि) पित्रा विनिकृतं तव (भा० ग्रादि० ५०।७)। विनिकृतमपकृतं तिरस्कृतम् । नामित्रो विनिकर्तंव्यः (भा० शां० ६६।१५) । निकृत्या वञ्चियतव्य- इत्ययः ।

—कृत् (कृती छेदने) । विनिकृत्तानि दश्यन्ते शरीराणि शिरांसि च (भा० वन० १६०।५३) । विनिकृत्तानि खण्डितानि शकलीकृतानि ।

- कृ (कृ विक्षेपे) । विनिकीर्गानि योधानां वदनानि चकाशिरे (भा० द्रोगा० ८६।८) । इतस्ततो विक्षिप्तानीत्पर्थः । विनिकीर्गाधनुर्वाणं दृष्ट्वा निहतमर्जुनम् (भा० वन० ३१३।२)। उक्तोऽर्थः । विनिकीर्णः भीमबलाद् हतः (राक्षसः) (भा० वन० ११।७३) । व्यायताङ्गः पतित दृत्यर्थः । सिद्धचारग-सङ्घैरच विनिकीर्णः (महाशैलः) (रा० ४।४१।३३)। विनिकीर्णं माकीणः । कव नु मां त्वदधीनजीवितां विनिकीर्यं क्षग्राभिन्नसौहदः । "प्राप्ति विद्रुतः (कु० ४।६) ।। विनिकीर्यं सावहेलं परित्यज्य ।
- क्षिप् (क्षिप प्रेरगो) । रक्षांसि रक्षांसि विनिक्षिपन्ति (रा० ५।११।१२)। ग्रम्धः पातयन्ति । या दिव्या इति मन्त्रेगा हस्तेष्वध्ये विनिक्षिपेत् (याज्ञ० १। १।२३०) । विनिक्षिपेत् । निद्ध्यात्, दद्यात् । कृत्स्नमेते विनिक्षिप्ताः प्रति-रूपेषु कर्मसु (भा० शां ५०।३०) । विनिक्षिप्ताः ग्रिक्षिप्ताः । प्रतिरूपेष्वनुरूपेषु ।
- गम् (गम्लु गतौ) । तत्रान्यतरार्थं क्रियेत यदि विनिगमनायां हेतुर्भवेत् (मी० शा० भा० ४।१।२२) ।
- —ग्रह् (ग्रह उपादाने)। द्विपा वा बिलनो राजन् वृषभा वा महाबलाः ॥ विनिग्राह्या यदि मया निग्रहीष्यामि तानिष (भा० वि० ४।३३)। विनिग्राह्या वशे करणीयाः, दमनीयाः । न हि दण्डादते शक्यः कतु पापविनिग्रहः (मनु० ६।२६३)। पापनिरोधः । पापाद् वारणम् । न्यवेति विनिग्रहार्थीयौ (नि०

१।३।१२) । तीर्चितिवानार्थकावित्यर्थः । ग्रह इति च ह इति च विनिग्रहार्थीयौ (नि॰ १।४।२-३) । ग्रवधाररणार्थकावित्यर्थः । विनिग्रहो नाम विमागेनाव-स्थितयोर्देवदस्त्रयज्ञवस्त्रयोरेकतरस्मिन्यज्ञवस्तेऽभिमते गोपायनस्य नियमेन ग्रहण-विति दुर्गः । शिरःसु विनिग्रह्यैतान् योधयामास पाण्डवैः (भा॰ ग्रादि० १२६। १७) । वितिगृह्य हढं गृहीत्वेत्यर्थः । कर्णस्तु वेदनां धैर्यादसह्यां विनिग्रह्य तां (भा० शां० ३।६) । विनिगृह्य विनियम्य ।

—धा (डुबाज् धारणपोषण्योः)। त्रेधात्मानं विन्यधत्त पृथिव्यां तृतीयम् (तै० सं० २।४।१२।३)। तत्त्रेधा विन्यधत्त पशुषु तृतीयम् (तै० द्रा॰
१।१।६।१)। विभज्य न्यधादित्यथंः। तदामां पाष्मनो विनिद्ध्यात् (शि० द्रा॰
१४।४।१११)। उक्तोऽथंः। विनिधाय ततो भारं संनिधाय फलानि च (भा०
ग्रादि० ७३।३१)। विनिधाय स्कन्धादवतायं, व्यपरोष्य। स्तनविनिहितमपि
हारम् (गीत० ११)। विनिहितो निहितः। विश्वब्दो न विशेषकृत्। मधुगन्धधृतफिण्तानि विनिधाय द्विगुणा द्वितीयमासे लब्धः (बृ॰ सं० ४१।५)।
विनिधाय संचित्य संगृह्य एकोकृत्य।

—हवंस् (हवंसु ग्रवस्नं सने गती च) । भूमी बाग्गैविनिह्बस्तां पतितां ज्या-मिवायुषात् (गोरेसियो सं० राज २।१२५।१३) । विनिह्वस्ताम् ग्रवस्नस्ताम्, ब्यायतपातं पतिताम ।

न्यत् (पत्लृ गतौ)। एतं कदम्बमारुद्य तदेव शिशुलीलया। विनिपत्य हृदे घोरे दमियुष्यामि कालियम् (हरि० २।११।४६)॥ विनिपत्य स्वर्णुत्य। तस्करा विनिपत्य मम् । हृतस्वामनयन् बद्ध्वा स्वपल्लीम् (कथा० २२।६२)॥ विनिपत्य उपदृत्य, भ्राकम्य। त्वदर्थमेतद् विनिपात्यमानं देहं त्वयैव प्रतिमोचितं मे (मार्क० पु० १७२।१४)। विनिपात्यमानं हन्यमानम् । भर्तारं नानुमन्यन्ते विनिपातगतं स्त्रियः (रा०२।३६।२०)। विनिपातगतं कृच्छुमुपेतम् । विवेकश्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः (भर्तृ० २।१०)। विनिपातः पातः, विषच्छ । विधिहेतुरहेतुरागसां विनिपातोपि समः समुन्नतेः (कि० २।३४)। विनिपातो श्रंशः। जपतां जुह्नतां चैव विनिपातो न विद्यते (मनु० ४।१४६)। विनिपातो दैवमानुषोपद्रवः । विवादे विद्याभिजनसम्पन्ना वृद्धा मेधाविनो धर्मेष्वविनिपातिनः (ग्राप० घ० २।११।२६।४)। विनिपातः प्रमादः। ग्रविनिपातिनोऽप्रमादिनः। विनिपतिततुषारः कौञ्चनादोपगीतः (ऋतु० ४।६१)। विनिपतितः पतितः । नाथाँ विनिभ्याम् । कटेन पातितो यामि (मृच्छ० २।६)।

- पद् (पद गती) । एते चान्ये च बहवो बलवन्तो दुरासदाः । विनिपन्ना

मया दृष्टाः (रा० ७।२२।२८)। विनियन्ना परासवी मूशायिनः । निपद्यतिः शयने रूढः ।

में (मेड् प्रशिवाने)। वर्णयार्काशितं मह्यमेह्यालि विनिमीयताम् (नै॰ २०११३)। विनिमीयतां परिवृत्तिः क्रियताम्। सम्पद्विनिमयेनोभौ दघतुभूवनद्वयम् (रघु॰ १।२६)। विनिमयः परस्परं प्रशिवानम्। तेजोवारिमृदां
यथा विनिमयः (भा० पु० १।१।१)। इत्यत्र विनिमयो व्यत्ययोऽन्यस्मिन्नानावमास इति श्रीधरः। कवेरिभमतोऽयमर्थः किल्पतोऽन्यत्र दुलंभः।

यम् (यम उपरमे)। यथा कूर्म इहाङ्गानि प्रसार्य विनियच्छति।
एवमेवेन्द्रियग्रामं बुद्धिः सृष्ट्वा नियच्छति (भा० शां० २४७।१४)।। विनियच्छति संहरति प्रतिसंहरति संकोचयति। प्रमोहं विनियच्छति (भा० अनु०
१४।४१७)। वारयति, विधयोकरोतीति वाऽर्थः। विनियताहारः (रा० ३।
६।७)। मिताहार इत्यर्थः।

-- युज् (युजिर् योगे)। बिनियुञ्जीत राज्ये त्वां गोविन्दवचनेन च (भा० शल्य॰ ४।४७)। विनियुञ्जीत नियुञ्जीत निवेशयेत् । विशब्द इहार्थान्तरप्रती-तिकृत्न । यथा सम्राडेवाधिकृतान् विनियुङ्कते (प्रश्नोप॰ ३।४) । उक्तोऽर्थः । गृहागाीव हि मत्यानामाहर्देहानि पण्डिताः। कालेन विनियुज्यन्ते \*\*\* (भा॰ स्त्री ० ३।८) ॥ विनियुज्यन्ते विप्रयुक्तानि मवन्ति, सापगमानि मवन्तीत्यर्थः । प्रत्येकं विनियुक्तात्मा कथं न ज्ञास्यसि प्रभो (कु० २।३१) । विनियुक्तः संनियुक्तः । हयेषु विनियुक्तेषु विमुखोभवदाहवे (भा० म्रादि० १३८। १३)। विनियुक्ता रथेम्यो वियुक्ता विमुक्ताः विषिता इत्यर्थः । ग्रत्र विविरोधवचनः । धात्वर्थविपर्यासकृत् । विनायकः कर्मविष्नसिद्धचर्थं विनियोजितः (याज्ञ० १। २७१) । विनियोजितो व्यापारितः । रक्षार्थं यज्ञवाटस्य पाण्डवान्विनियुज्य च (हरि॰ २।६४।४) । विनियुज्य व्यापार्य । यज्ञवाटरक्षाकर्म पाण्डवेषु निक्षिप्य समर्प्यत्याह । श्रहेति विनियोगे च (पा० ८।१।६१) । नानाप्रयोजनो नियोगो विनियोगः । मार्षं छन्दश्च दैवत्वं विनियोगस्तथैव च । म्रनेनेदं तु कर्तव्यं विनि-योगः प्रकीतितः ॥ बभूव विनियोगज्ञः साधनीयेषु वस्तुषु (रघु० १७।६७) । विनियोगः प्रयोग उपयोगः । विनियोगप्रसादा हि कि क्कूराः प्रभविष्णुषु (कु० ६। ६२) । विनियोगः कृत्यनिर्वहणे व्यापार्गा । कर्तव्यभारनिक्षेपः ।

—विश् (विश प्रवेशने) । जनपदिविनिवेशः (कौ॰ ग्र॰ १) । विनिवेशः संनिवेश एकत्रावस्थितिः । स्विन्नाङ्गुलिविनिवेशो रेखाप्रान्तेषु दश्यते मलिनः (शा॰ ६।१५) । विनिवेशिक्ष्यह्नं लक्ष्म ।

-वृ (वृत्र ग्रावरणे) । वातोपि निश्चरंस्तत्र प्रवेशे विनिव।यंते (भा॰ भादि॰ ४२।३२) । विनिवायंते प्रतिषिष्ट्यते । ग्रपार्थको विः । निस्तु निषेधस्य द्योतकः । तत्कर्म कृत्वा विनिवार्य भूयः (इवेता० उ० ६।३) । विनिवार्य प्रत्य-वेक्षर्णं कृत्वेति शङ्करः ।

- —वृत् (वृतु वर्तने) । विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः (गीता २।५६) । पराङ्मुखा मवन्तीत्याह । सपिण्डता तु पुरुषे सप्तमे विनिवर्तते (मनु॰ ५।६०) । विनिवर्तते निवर्तते नानुवर्तते विरमतीत्यर्थः । इक्ष्वाकुवंशजो राजा विनिवृत्तः स्ववंशकृत् (हरि॰ २।२३।५) । विनिवृत्तो विनष्टः । निवृत्तसत्ताक इति तु पदार्थः । यस्मादपत्यकामो वै भर्ता मे विनिवर्तितः (भा॰ अनु॰ ५४। ७४) । विनिवर्तितः पराङ्मुखीकृतः ।
- —स्था (व्ठा गतिनिवृत्ती)। एवं व्यादिश्य विश्री तु क्रियास्तत्र (नृपवेश्मिनि) विनिष्ठिती (रा० २।३।२०)। विनिष्ठिती स्थिती। नेहोपसर्गी दिनी श्रन्तर-मर्थे कुरुतः।
- हन् (हन हिंसागत्योः) । लोकाः स्वस्था भवन्त्यद्य तस्मिन्विनिहते-ऽसुरे (हरि० १।११।३७) । विनिहते हते । ग्रपार्थको विनो ।
- क्रम् (क्रमु पादविक्षेपे) । यथा प्रविश्यान्तरमन्तकस्य को वै मनुष्यो हि विनिष्क्षमेत (भा० वन० १२०।१५)। विनिष्कामेत् = निर्गच्छेत् । काले मनुष्यो न विनिष्क्रमेतेति पाठान्तरम् ।

### विनिस् (वि + निस्)

- —चर् (चर गतिमक्षरायोः) । स यथाद्वैधाग्नेरभ्याहितस्य पृथग् धूमा विनिश्चरन्ति (श० ब्रा० १४।४।४०) । विनिश्चरन्ति निष्कामन्ति ।
- —तप् (तप सन्तापे) । (मत्स्यान्) पक्वान् विनिष्ट्रतान् (रा० ३।७६। १०) । विनिष्टप्ता बाढं तप्ताः ।
- दिश् (दिश ग्रतिसर्जने)। गजानां च परीमार्गमेतदेव विनिर्दिशेत् (भा० ग्रादि० २।२४)। लक्षयेत्, परिच्छिन्द्यात्। तत्र (देशे) शल्यमभिनिर्दिशेत् (सुश्रुत० १।६८।१७)। विद्यात्, जानीयात्, वेदयेद्वा। शुद्धि तस्य विनिर्दिशेत् (याज्ञ० २।१११)।। शंसेत् कीर्तयेद् घोषयेद्वेत्यर्थः। यमेवं लक्षणं विद्यात्तममित्रं विनिर्दिशेत् (भा० शां० ८०।१५)। एककार्यं विनिर्दिशे यो वहून्यिप साधयेत् (रा० ५।३८।३२)। विनिर्दिशे व्यादिष्ट ग्राज्ञप्तः।
- —धू (धू विधूनने, धूज् कम्पने) । ग्रन्तरीक्षाद विनिध्तास्तस्य वेगेन राक्षसाः । भूमौ निपतिताः (रा० ६।१६।८६) । विनिध्ताः पराक्षिप्ता उत्सारिताः पराण्ननाः ।

- -- पत् (पत्लृ गतौ) । तस्माद् वनगहनाद् विनिष्पपात (ग्रवदा० जा० २६) । निश्चक्रामेत्यर्थः । वानर्यो विनिष्पेतुर्गुहामुखात् (रा० ४।१६।४) । उक्तोऽर्थः । शशवच्च विनिष्पतेत् (मनु० ७।१०६) । उत्प्लुत्य पलायेतेत्यर्थः ।
- पिष् (पिष्लू संचूणंने)। विनिष्पिषे चात्मानं प्रगृह्य सुभुजा भुजौ (रा० ४।२।१६)। विनिष्पिषेष संचूणंयामास ।
  - —लिख् (लिख ग्रक्षरविन्यासे)। तस्माज्जिह्यां विनिलिखेत्। सङ्घर्षे-दित्यर्थः।
  - —या (या प्रापणे) । षष्टिः पुत्रसहस्राणि भिन्ने तुम्बे विनिर्ययुः (रा॰ गोरे॰ १।४०।१७) । यथा मात्रा कृतास्तरमाद् (हृदयात्) उपदेशा विनिर्ययुः (काठक ० १२।८१) ।
  - वप् (डुवप बोजसन्ताने) । विनिरुप्तेऽभ्युदिते प्राकृतीभ्यश्रोषं तण्डुल-भूतेष्वपनयेत् (ग्रापः श्रीः १।१।४।७८)। विनिरुप्तेऽर्धनिरुप्ते ।
- वृत् (वृतु वर्तने) । स्वशरीराद् विनिर्वृत्ताश्चरवार इव बाहवः (रा० २।१।५) । विनिर्वृत्ताः संभूता उद्भूताः। साक्षाद् रामाद् विनिर्वृत्तो धर्मश्चापि श्रिया सह (रा० २।२।२६)। उक्तोऽर्थः।
- ह्न (हन हिसागत्योः) । दोषारणां तु विनिर्धातः (श्राप० ध० १।८। २३।३) । विनिर्धातोऽपनोदोऽपाकररणम् ।
- —ह (हुज् हरणे) । पक्वाशयगतान्दोषान्स्रंसनेन विनिर्हरेत् (का० सं० खिल ग्रम्ल श्लो ३०) । विनिर्हरेत् अपनयेत्, विगमयेत् ।

#### विषरा (वि+परा)

—इ (इस् गतौ) । यथास्तं विपरेतन (ऋ०१०। ५।२३) । विविधं परागच्छत, निवर्तध्वमित्यर्थः । ग्रस्तमिति गृहनाम । ग्राथर्वसो तु ग्रथास्तं विपरेतनेति पाठः ।

#### विपरि (वि+परि)

- ग्रय् (ग्रय गतौ) । निधायोदहरणं त्रिविपत्ययते (श० ब्रा० ६।१।२। ६) । विपत्ययते परिकामति । उपसर्गरेफस्य लत्वम् । उदहरणं घटः, उदकुम्मः ।
- ग्रस् (ग्रसु क्षेपे) । प्रतीकारो व्याधेः सुखमिति विपर्यस्यति जनः (भर्तृ ० ३।१६) । विपर्यस्यिति भ्रमिति मिथ्या बुध्यते । दैवेनोपहतस्य बुद्धि-रथवा पूर्वं विपर्यस्यिति (मुटा० ६।८) । विपर्यस्यिति विपर्यासमेति, विकारमा-पद्यते, श्रन्यथाभावं भजते । तं यदस्तमेतीति मन्यन्ते, श्रन्त एव तदन्तमित्वा

ऽथात्मानं विपर्यस्यते (ए० ब्रा० ३।४४)। इह विपरिपूर्वोऽसिः सकर्मकः।
पात्रं चास्य विपर्यस्येयुः (गौ० घ० ३।२।३)। प्रधोमुखी कुर्युं रित्यथंः। विपर्यस्तं यथा नाम कुवलाश्वस्य धीमतः (भा० वन० २०१।७)। विपर्यस्तं परिवृत्तम्। इन्त विपर्यस्तः सम्प्रति जीवलोकः (उत्तर० १)। वेपरीत्यं गत
इत्याह। अनुत्पन्नं ज्ञानं यदि यदि च सन्देहिवधुरं विपर्यस्तं चा स्यात् परिचर् विसण्ठस्य चरगौ (महावीर० ३।३६)। विपर्यस्तं ज्ञानमतत्त्वे तत्त्वबुद्धिः।
कथं नाम विपर्यासाद् धुन्धुमारत्वमागतः (भा० वन० २०१।६)। विपर्यासात् विष्णुतेज ग्रावेशात्परिवृत्तेः। विपर्यासं यातो घनविरलभावः क्षितिरहाम् (उत्तर० २।२७)। विपर्यासो विपर्ययो विपरीत्यम्। ग्रक्षभङ्गे नद्धविमोक्षे यानविपर्यासे (गो० गृ० २।४।३)। यानविपर्यासे वाहनस्य पराभवने, ग्रौत्त-राधर्येऽत्यथागमने विपथगमने वा। सुखदुःखविपर्यासः (भा० कां० ३३१।१)। सुखे दुःखधीः, दुःखे च सुखधीरित्याख्यं वैपरीत्यमित्याह्। सिद्धविपर्यास्च। कक्तवत् निष्ठा (१।१।५) सूत्रे वाक्तिकम्। विपर्यासः संशयः। भृगोदचरुविपर्यासे (हरि०१। २७।३६)। विपर्यासो व्यत्यासः।

—इ (इण गतौ) । खिन्नस्य हि विपर्येति तत्त्वज्ञस्यापि शेमुषी (राज० १३।२०३)। विपर्येति विपर्यस्यति । विपर्येष्यन्तौ वा एतावरिन भवतोऽत्येष्यन्तौ (श॰ बा॰ ४।२।१।१५)। विपर्येष्यन्तौ परिक्रमिष्यन्तौ । म्रादित्येनैवायं ज्यो-तिषा कर्म कुरुते विपर्येति (श॰ ब्रा० १४।७।१।२)। विपर्येति परावतंते। उत्तिष्ठ वृतिनामग्र्य क्व विपर्येति मद्वचः (राज० २।४६) । विपर्येति विष्तु-तार्थं मवति, मषा मवति । सखं लोके विपर्यति (भा० शां० २२०।४)। (दान्तः) सुखं यथा स्यात्तथा पर्यटति विचरति लोक इत्यर्थः । ग्रतस्तु विपरी-तस्य नपतेरजितात्मनः (मनू० ७।३४) । विषरीतस्य विषरीताचारस्य । ग्रहो बत महत् कष्टं विपरीतिमदं जगत् । येनापत्रपते साधुरसाधुस्तेन तुष्यति (भा॰ वन ० २।६४) ।। विपरीतमधरोत्तरम्, द्रःस्थितम्, ग्राक्लम् । दूरमेते विपरीते विष्ची ग्रविद्या या च विद्येति ज्ञाता (कठोप० १।२।४) । विषरीते तेजस्तमसी इवात्यन्तविरुद्धस्वभावे। निमित्तानि विपरीतानि (गीता १।३१)। शुमप्रत्यनी-कानीत्याह । दैवेनोपहतः पार्थो विपरीतश्च (भा० द्रोगा० १४५।१७)। विप-रीतोऽन्यथाभुतप्रकृतिः । नष्टचित्तो यथोन्मत्तो विपरीतो यथातुरः (रा० २। १२।५५) । संनिपातादिना विपरीतप्रकृतिरिह विपरीत इत्युक्तः । विपरीतर्च वृद्धक्व विषयैक्व प्रवर्षितः। (रा० २।२१।३)। प्राप्त-प्रकृति-वैपरीत्य इत्यर्थः। सिंहः सहननाद् हिसेवा स्याद् विषरीतस्य (नि० ३।१८।२०)। विषरीतस्य प्र.प्त-बर्लानुपूर्जीविषयं यस्य । विषरीत इवाकाशे सूर्यो नक्षत्रमालया (रा० ४।१४। विपरीतो विशेषेण परीतो वेष्टितः। सप्तम्यन्तमिति केचित्। परीतं

तु दिवा प्रोक्तं विपरीतं तु शर्वरी । पौर्णमासीगतश्चन्द्रः सूर्यं इत्यभिधीयते ॥ इति तिलकोद्भृतमन्यदीयं वचनम् । सीमाज्ञाने नृगां वीक्ष्य नित्यं लोके विपर्ययम् (मनु० ६।२४६) । विपर्ययो विश्वमः । ग्राहितो जयविपर्ययोपि मे श्लाध्य एव परमेष्ठिना त्वया (रघु० ११।८६)। जयविपर्ययो जयविरो-ध्यर्थः पराजय इत्यर्थः । स्वशरीरशरीरिगाविप श्रुतसंयोगविपयंयौ यदा (रघु० ८।८६) । विपर्ययः संयोगविरोध्यर्थो वियोग इत्थर्थः । नभसः स्फूटतारस्य रात्रे रिव विपर्ययः (न भाजनम्) (कि॰ ११।४४)। रात्रे विपर्ययो दिवसः। यदा वृश्चिकादिषु पञ्चमु (राशिषु) वर्तते तदाऽहोरात्राणि विपर्ययाणि भवन्ति (भा० पु० ३।२१।५)। विषयंयाशि विषरीतानि । क्लीबे प्रयोगः किमपि खिन्ते चेतः। शब्दानामर्थे च रूपे च निर्गलोऽयं कविः। विपर्यये तु (शा० ५)। ग्रन्यथामावे त्वित्याह । विपर्यये त्वस्याधिपते रुल्लिङ्कातः क्षात्र-धर्मः स्यात् (वेग्गी ४०)। उक्तोऽथंः। कथमेत्य मर्तिविपर्ययं करिग्गी पङ्क-मिवावसीदति (कि० २।६) । वेषविपर्ययः (पञ्चत० १) । नेपथ्यपरिवर्तनम् । त्यागे श्लाघाविपर्ययः (रव्० ११२२) । विपर्ययोऽभावः । राघवाणामयुक्तोऽयं कुलस्यास्य विपर्ययः (रा० १।२१।२) । विपर्ययो वैपरीत्यं वैसाह्यम् । निद्रा सज्ञाविपर्ययः (कु० ६।४४) । चेतनामाव इत्याह । दुःशासनवधं श्रुत्वा कर्णस्य च विपर्ययम् ( १।१६) । विपर्ययो विनाज्ञः । प्रियं त्वत्कृतमिच्छामि मम गर्भविपर्यये (रा० १।४७।३) । गर्भविपर्ययो गर्भवेकृत्यम् । हरि विशन्ति स्म शरा लोका इव विपर्थये (रा० ७।७।४)। विपर्ययः प्रलयः संवर्तः, मृत-सम्प्लवः । भयं द्वितीयाभिनिवेशतः स्यादीशादपेतस्य विपर्ययोऽस्मतिः (भा० पु॰ ११।२।३७) । विषयंयो विभ्रमः ।

- —कम् (क्रमु पादविक्षेपे)। विपरिक्रामम् (श० ब्रा० ७।४।२।३०)। विपरिक्रम्य, परिक्रम्य, परीत्येत्यर्थः। ग्राहवे विपरिक्रान्तः शूरः पञ्चत्वमागतः (रा० ४।२२। १६)। विपरिक्रान्तः, पराक्रान्तः, विश्वतपराक्रमः।
- नारे २।१६।३)। श्रत्यन्तं तप्यते, संज्वरतीत्याह ।
- —धा (डुधाज् धारणपोषणयोः)। ग्राचान्तः पुनराचामेद्वासो विपरि-धाय च (याज्ञ० १।१६६)। सुप्त्वा भुक्त्वा क्षुत्वा स्नात्वा पीत्वा विपरिधाय च (गो० गृ० १।२।३२)। वाससी विपरिधाय (पा० गृ० )। ग्रत्रोदा-हृतिषु विज्ञब्दोऽनर्थकः। परिधाय ग्राच्छाद्य वसित्वेत्यर्थः। वसितं वासो विहाय वासोन्तरपरिग्रहो वा विज्ञब्दद्योत्यः। यथा यथायथं वि परि दधावहै

पुनस्ते (तै॰ सं॰ १।४।१०।१)। व्येवैनेन परिधत्ते (तै॰ सं॰ ४।३।११।३) इत्यत्र । नग्नां नोदीक्षेतेति वेति वा मुखं विपरिधापयेत् (गो० गु० १।२।२) । विपरिधापयेत् ग्राच्छादयेत्।

— भाव् (भाव् गतिशुद्ध्योः) । सन्तिष्ठत प्रहरत तूर्णं विपरिधावत (भा० वन० २७१।१) । इतस्ततो धावतेत्याह । धात्रा विहितभक्ष्याणि सर्व-भूतानि मेदिनीम् । लोके विपरिधावन्ति रक्षितानि स्वकर्मभिः (भा० शां० २८८।१८) ॥ मेदिनीं विपरिधावन्ति भूवमटन्ति भूमि विचरन्तीत्याह ।

—नम् (ग्गम प्रह्वत्वे शब्दे च) । विग्रह इति विपरिशातमनुषज्यते (का० नी० सा० १०।७) इत्यत्र मञ्जला टीका । षष्ठे इलोके विग्रहस्येति वर्तते । विपरिरातं कृतविभिक्तविपरिरामम् । विका नाउक के । अना के होहिनी

—पत् (पत्ल गती) । तद्यथास्मिन्नाकाशे श्येनी वा सुपर्गो वा विपरि-पत्य श्रान्तः संहत्य पक्षौ संलयायैव झियते (श० ब्रा० १४।७।१।१६) । विपरि-पत्य इतस्ततः पतित्वा डियत्वा । यत्रासौ देवदत्तो दात्रहस्तः समन्ततो विपरि-पतन् इत्यते (६।१।८७ सूत्रभाष्ये)। विपरिकामन् भ्रटाट्यां कुर्वन् वथाट्या-माचरन्तित्यर्थः ।

—िलिख् (लिख ग्रक्षरिवन्यासे) । वेदि विपरिलिखित । विमाय परितो लिखतीत्यर्थः ।

—वृत् (वृतु वर्तने) । हेतुनाऽनेन कीन्तेय जगद् विपरिवर्तते (गीता ६। १०)। चक्रवद् भ्रमतीत्यर्थः। सा तु बुद्धिः कृताप्येव पाण्डवान् प्रति मे सदा । दुर्योधन समासाद्य पुनर्विपरिवर्तते (भा० उ० ४०।३१) ॥ विपरि-वतंते परिवृत्ता भवति, ग्रन्ययात्वं भजते । धर्मानभ्यधिको धर्मी पूर्वतत्त्वानित-क्रमात्पूर्वपरावस्थाभेदमनुपतितः कौटस्थ्येनैव विपरिवर्तेत यद्यन्वयो स्यात् (यो० सू० ३।१३ भाष्ये)। विपरिवर्तत = धींम द्रव्यं परिगामात्मकं रूपं परिहास कौटस्थ्येन परिवर्तेत । भूमौ विपरिवर्तेत तिष्ठे द्वा प्रपदैर्दिनम् (मनु० ६।२२) । जुठन्गतागतं कुर्यादित्यर्थः । ततो विपरिवर्तमानपक्षावलीवलित-शिरोधरम् (तन्त्रा० ३।१०)। ततः स ब्यायतं कृत्वा वेषं विपरिवर्त्यं च (भा० वि० २३।१७) । वेषं सुदाल द्वारं परिवर्त्यं गन्धवंवेषे ऐत्यर्थः । नावं म शक्यमारह्य स्थले विपरिवर्तितुम् (भा० ग्राहव० ५०।३०)। विपरिवर्तितुम् परिक्रमितुम्।

—ह (हुज् हरणे)। न निविदः पदे विपरिहरेत् (ऐ० बा० ३।११)। विवरिहरेत् व्यत्यस्येत् । विवरीतं वठेदित्यर्थः । ग्रयंताभ्यां पयस्याभ्यां प्रच-

संस्था साम पूर्व विश्वकृत एक (कार्र सार्वा क्षेत्रको सामान

रिष्यन्तौ विपरिहरतः (श० बा० २।५।२।३६) । स्थानान्तरे सङ्क्रमयतः । म्रामिक्षयोर्मेषप्रतिकृती विपरिहरतः (भा० श्रौ० ८।८।१३) । उक्तोऽर्थः । विपर्याङ् (वि+परि+भ्राङ्)

—वृत् (वृतु वर्तने) । नाग्नि विपर्यावर्तेत (कौ० सू० १।२६)। पराङ्मुखो नापसरेदित्याह । महार्थि में विकास । जान

#### विप्र (वि +प्र)

—ग्राप् (ग्राप्ल व्याप्ती) । विशाङ् विपाशनाद्वा विपाटनाद्वा विप्रापर्गाद्वा (नि॰ ६।२६।१) । विप्रापणं विविधा व्याप्तिः, विसुमरतेति यावत्।

—इ (इण् गती) । सा त्वं विप्रेहि तिष्ठ वा (भा० म्रादि० १६७।३८)। विप्रोहि दूरं गच्छ । एते पृष्ठानि रोदसो विप्रयन्तो व्यानशुः (ऋ० ६।२२।५) । एते सोमासः । विप्रयन्तो विसरन्तः प्रथमानाः । यद्यु ते विप्रेताः स्युः (श॰ बा० ३।२।३।२२)। विप्रेताः स्युरुपरमेयुरिति यावत्।

—ईक्ष् (ईक्ष दर्शने)। अधीरविप्रेक्षितमायताक्ष्याः (कु० १।४६)। विप्रक्षितमितस्ततः प्रेक्षराम् । उन्मत्त इव विप्रेक्षन्निदं वचनमन्नवीत् (मा० द्रोग्ग० ७३।२०) । विप्रेक्षन् = विप्रेक्षमाग्ग इतस्तत ईक्षमागः।

—कृ (डुकुब् करणे) । ग्रविनीत नोऽ्यनिविशेषािं सत्त्वानि विप्र-करोषि (शा० ७)। कदथंयसीत्यथंः। न त्यिदं कपुचिद् ब्रह्मन् व्याहर्तव्य कथं चन । विद्यार्थिनो हि मे पुत्रान् विप्रकुर्युः कुतुहलात् ।। विप्रकुर्युबधिरन् । कमपरमवशं न विप्रकृष् विभूमपि तं यदमी स्पृशन्ति भावाः (कु० ६। ६५) ॥ विप्रकुर्यः =विकारमुत्पादयेयुः, चित्तवृत्ति दूषयेयुरित्यर्थः । रक्षांसि विप्रकुर्वन्ति तापसानु (रा० ३।१।२०)। बाधन्ते, कदर्थयन्ति । ग्राभरगोचितं रूपमाश्रम-सुलभै: प्रसाधनैविप्रकार्यते (शा० ४)। विप्रकार्यते विरूपं कियते । तस्मिन् विप्रकृताः काले तारकेएा दिवीकसः (कु० २।१)। विप्रकृता उपपीडिताः। तथा महीं विप्रकृतामनार्येंस्तपोवनादेत्य ररक्ष रामः (बुद्ध ० ६।६६)। उक्तोऽर्थः । विधर्मतो विप्रकृतः पिता यस्याभवत्पुरा (भा० शा० ६३।३६)। विप्रकृतः पन्नगः फर्गा कुरुते (शा० ६।३१) । विप्रकृतः क्षीमितः । उपतप्तो दुनः । ततो वै प्राहिनकाः प्राहुः पशुं विप्रकृतस्त्वया । मांसैरिभजुहोतीति तव राष्ट्रं मुनिर्बंकः (भार शल्य ० ४१।२०) ।। त्वया विप्रकृतो बको मुनिः पश् राष्ट्रं जुहोतीत्रन्वयः । विप्रकृतः तिरस्कृतः । परुषमुक्त इति प्राकरिए-कोऽर्थः । ये मां विप्रकृतां क्षुद्रैरुपेक्षध्वं विशोकवत् (भा० वन० १२।१२६) । विप्रकृतामवमानिताम् । खलीकृताम् । भर्तु विप्रकृतापि रोषगातया मा सम प्रतीप गमः (शा० ४।१७) । विप्रकृता = ग्रसद् व्यवहृता । एतः कः सदशो लोके दूरं विप्रकृतैरिप (का० नी० सा० १८।४८)। विप्रकृते राजा-

पथ्यकारिमिविरुद्धैः । दुष्टानां निर्णं ज्जानां च विष्ठकृत् (भा० पु० ६।१७।११)। विष्ठकृत् बाधकः परिभावकः । कश्चान्यो भ्रातृभायां वै विष्ठकतुं तथाहंति (भा० उ० १८२।६) । विष्ठकतुं निकतुं तिरस्कर्तुम् । विष्ठकारान्प्रयुङ्कते स्म स बहून् मम वेश्मिन (भा० अनु० १७०।३६) । विष्ठकारान् विरुद्धाना-चारान्, अपचारान्, अपराधान् । विष्ठकारमपाकृष्टुं राक्षसैर्भवतामिमम् (रा० ३।६।२३) । विष्ठकारं कदनं वैशसम् । उदीरितां तामिति याज्ञसेन्या नवीकृतोद्ग्राहितविष्ठकाराम् (कि० ३।५५) । विष्ठकारोऽधिक्षेपोऽवमानः । शशंसुविष्ठकारं तं तस्मै तारककारितम् (भा० अनु० ६६।२६) । विष्ठकार उपप्लवोऽपायो विनाशः । मत्स्यानां विष्ठकारांस्ते बहूनस्मानकीर्तयन् (भा० ४७।६) ।

—कृष् (कृष विलेखने)। कामं दुग्धे विप्रकर्षत्यलक्ष्मीम् । (उत्तर० १।३०)। दूरं गमयतीत्यर्थः । विरुद्धेन लक्ष्येण हि विप्रकृष्टा (भा० ग्रादि० १६३।२४) । पितृकुलात्पितकुलं प्रापितेत्यर्थः । सा विसृष्टदेति पाठान्तरम् । विसृष्टाऽति-सृष्टा निसृष्टदेत्यनर्थान्तरम् । इत्थं तिलकभेटा एते (विशेषकादयः) । पर्यायत्वं त्वदूरविप्रकर्षात् (२।६।१२३ ग्रमरोद्घाटने स्वामी) । विप्रकर्षो वैदूर्यम्, भेदो विशेषः । द्वौपद्याविप्रकर्षेण राज्यापहरणेन च (भा० वन० २।६) । विप्रकर्षः कर्षः कर्षः कर्षः ग्रम्योतं विप्रकर्षं पृथग्जनात् (भा० ज्ञां० २८७।२५) । विप्रकर्षः प्रकर्षं उत्कर्षः । ग्रन्येषां कर्म सफलमस्माकमपि वा पुनः । विप्रकर्षेण बुध्येत कृतकर्मा यथाफलम् (भा० वन० ३२।४६) ।। विप्रकर्षेऽवसानम् । कृतानां कर्मंणामन्त इति नीलकण्ठः । विप्रकर्षेण भेदेन वैलक्षण्येनेति परे ।

कृ— (कृ विक्षेपे)। परिघो विप्रकीणंस्ते बाणैश्छित्नः समाततः (रा० ६। ६५।३६)। विप्रकीणंः शकलीकृतो विपर्यस्तः। विरथं विप्रकीणं च भगनशस्त्रायुषं तथा (यो हिन्त) (भा० वन० १६।१४)। विप्रकीणंः प्रसारिताङ्गं भृवि पतितः। सजश्च विविधाश्चित्रा विप्रकीणां ददर्श सः (रा० ४।१४।५३)। विप्रकीणां विपर्यस्ताः। विप्रकीणां तु तां दृष्ट्वा राक्षसानां महाचमूम् (रा० ३।३०।३५)। विप्रकीणां भग्नाम्। दिवसं विप्रकीणांनामाहारार्थं च''। समागतानां नीडेषु पक्षिणां श्रूयते स्वनः (रा० ३।४।५)।। विप्रकीणांनां व्यपेतानां विप्रयुज्य दिक्ष विदिक्ष च प्रस्थितानाम्।

—कम् (कमु पादविक्षेपे) । अधीत्य चाविप्रक्रमणं सद्यः (ग्राप० घ० २।२।४।२) । विप्रक्रमण्मपगमनम् । यस्य विप्रकान्तमहुतमग्निहोत्रं सूर्योऽभ्यु-दियात् (ग्राप० श्रो० ६।२।६।३६) । विप्रकान्तं प्रकान्तम् । विशब्दोऽनर्थकः ।

नम् (गम्लृ गती) ।। यथागतं विप्रजग्मुविदित्वा पाण्डवान् वृतान् (भा० ग्रादि० २००।द) । विप्रतस्थिर इत्याह । प्रजाः सर्वी महाराज विप्र- जग्मुर्यथागतम् (भा • वन ॰ १०५।१६) । विप्रजग्मुर्नाना विश्व प्रतस्थिरे । हता-रोहाश्च मातङ्गाः पाण्डवेन कृता रणे । विप्रजग्मुरनीकेषु मेघा वातहता इव (भा ॰ भीष्म ॰ ५४।८३-८४) ।। विप्रजग्मुविप्रकीर्णा बभूवुः । घना वाताहता इवेति पाठान्तरम् ।

- —दुष् (दुष वैकृत्ये) । वेदास्त्यागश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तपांसि च । न विप्रदृष्टभावस्य सिद्धि गच्छन्ति कहिचित् (मनु० २।६७) ॥ विप्रदृष्टभावस्य दुष्टस्वभावस्य । विप्रावनर्थकौ ।
- —दु (दु गतौ) । भयार्ता विप्रदुद्भृतुः (हरि० २।११६।६८) । पलायाञ्च-किरे । यूयपा मताः सयूषा विप्रदुद्भृतुः (रा० २६३।१) । उक्तोऽर्थः । इष्ट्वा विप्रद्भृता भीता मुनयः शतशो दिशः (रा० १।५५।२२)। विप्रद्भृताः कान्दिशीकाः । विप्रद्भृतानहं मन्ये निमग्नाञ्शोकसागरे (भा० कर्ण० २।१६) । उक्तोऽर्थः ।
- —धाव् (धावु गतिशुद्ध्योः)। (सेना) विप्रधावित वेगेन भीमस्याभिहता शरैः (भा० कर्ण० ६०।६१)। विप्रधावित विप्रकीर्णा सती धावित।
- —नश् (एश श्रदशंने) । ब्राह्मणेषु प्रमृदेषु धर्मो विप्रएशेद् ध्रुवम् (भा० १३।३०८३) । विप्रएशेत्, विप्रएश्येत्, तिरोधशेत्, पराभवेत् । श्रपि रूपाके श्रुनि वा न दानं विप्रएश्यित (भा० १३।३२१२) । विप्रएश्यित निष्फलं भवित । श्रविप्रएशशः सर्वेषां कमं एगमिति निश्चयः (भा० श्राश्रम० ३४।४) । फलवन्ति कमां एग भवन्ति नाफलानीत्याह ।
- —नी (एगिज् प्रापणे) । संवत्सरं विष्रण्येतस्माज्जातः पुनर्भवेत् (भाव् शांव १६१४) । विष्रण्येत् शिक्षयेत् । तव दासोऽस्मीति वदेति शिक्षयेदिति प्रकृतेऽर्थः । विष्रण्येदितिकमयेत् क्षपयेदिति तु संस्कृतशार्मण्यकोषः । संचये च विनाशान्ते मरणान्ते च जीविते । संयोगे विष्रयोगान्ते को नु विष्रण्येन्मनः (भाव् शांव १०४।४४) ।। विष्रण्येद् यौजयेत् श्रासजेत् ।
- —बुध् (बुध ग्रवगमने, बुधिर् बोधने)। एवं व्युत्थापिते धर्मे बहुधा विप्रबोधिते। निश्चयं नाधिगच्छामः संमूढाः सुरसत्तम (भा० ग्राश्व० ४६। १३)।। विप्रबोधिते = बोधिते = विग्रते = निरूपिते। विप्रावनर्थकौ, तदर्थस्य बहुधेत्यनेनैबोक्तत्वात्।
- —मुच् (मुच्लू मोक्षणे)। भोक्तारो विप्रमुच्यन्ते कर्ता दोषेण लिप्यते (भा० उ० ३३।४२)। विप्रमुच्यन्ते बन्धं न लभन्ते। विप्रावनर्थकौ ।
- —मोक्ष् (मोक्ष ग्रसने) । प्रहारिवप्रमोक्षार्थं सहसा घरणीं गतः (भाव भीव्म व ४८।६२) प्रहारिवप्रमोक्षार्थं । प्रहारपरिहारार्थम् । ग्राघातवञ्चनार्थम् ।

—या (या प्रापणे) । विष्रयातांस्तु वो भिन्नान् (भा० कर्ण० ६३।५४) । विष्रयातान् विद्वतान् नाना दिशो भजमानान् । विष्रयातरथानीकाः समपद्यन्त पाण्डवाः (भा० भीष्म० ५२।११) । विष्रयातो विष्रकीणः । विष्रद्वतानीका इति पाठान्तरम् ।

चुज् (युजिर् योगे)। यदि तु चन्द्रमुखमिति विप्रयुज्यते तदा विशेषणा-समासायत्तं रूपकम् (रसगङ्गाधरे परिग्णामालङ्कारे नागेशः)। विप्रयुज्यते विपरीतं प्रयुज्यते । सुकरैविप्रयुक्तार्थाः कोशमापूरयन्त्युत (हरि० १।४१।६)। सुकरैयंथोचितः करग्रहैविशेषेण प्रयुक्तार्था इति नीलकण्ठः। विप्रयुक्तो हि रामेण मुहूर्तमिप नोत्सहे । जीवितुम् (रा० १।२०।८)॥ विप्रयुक्तो विरहितो विनाकृतः । संयोगा विप्रयोगान्ताः (रा० २।१०४।१६)। विप्रयोगो विरहः, विनामवः । मा भूदेवं क्षगामिप च ते विद्युता विप्रयोगः (मेघ०)।

—लप् (लप व्यक्तायां वाचि)। विभाषा विप्रलापे (पा० ११३।४०)। विप्रलापो विरोधोक्तिरित्यमरः । सत्यं श्रेष्ठं पाण्डव विप्रलापम् (भा० वन• ५१२१)। विगतः प्रलापोऽनयंकं वचो यस्मात्, सत्यविशेषरूपम् ।। न चेन्मोधं विप्रलप्तं ममेदम् (भा० शां० २६।१४५)। विप्रलप्तम् = विप्रलप्तिम् । सिक्तरं प्रकर्षेत् लिपतं भाषितिमहं विप्रलिपतम् । चरमे चरणे पथ्यं मुमूर्वोरिव सुप्रयुक्तम् इत्युक्तेविरुद्धवचनित्यर्थो नेह सङ्ग्रञ्छते ।

—लभ् (डुलमष् प्राप्तो) । चन्द्रोपरागं प्रति तु केनापि विप्रलब्धासि (मुद्रा० १) । विप्रलब्धाऽतिसंहिता, मिथ्योक्ता । स व धर्मो विप्रलब्धः सभायां पापात्मिमः (भा० वन० ४।५) । विप्रलब्धो हिसितः, ग्रनादरेगा लङ्घितः । इत्युक्तास्ते तदा राजन् विप्रलम्भप्रधाषताः (भा० मौ० १।१६) । विप्रलम्भो वञ्चना । तृषातं सित पानीये विप्रलम्भेन योषयन् (रा० २।७५।५७) । उक्तोऽथंः । विप्रलम्भेन योजयन् विसंवदन् नास्तीत्युक्तवाऽप्रयच्छन्नित्युक्तं मवति । यस्माद्याति च लोकोऽयं विप्रलभ्य परस्परम् । ममत्वं न क्षमं तस्मा-रस्वप्नभूते समागमे (बुद्ध० ६।४६) ।। विप्रलभ्य वियुज्य ।

—ली (लीड् इलेषणे) । विद्याकल्पेन महता मेघानां भूयसामिप । ब्रह्म-ग्रीव विवर्तानां क्वापि विप्रलयः कृतः (उत्तर॰ ६।६) ॥ विप्रलयः सम्पूर्गो लयः, मनवयवेनाभिसंवेशः ।

— जुप् (जुप्लृ खेरने) । उभयोई स्तयोमुं क्तं यदन्नमुपनीयते । तद्वि-प्रलुम्पन्त्यसुराः सहसा दुष्टचेतसः (मनु० ३।२२४) ॥ विप्रलुम्पन्ति ग्राच्छि-न्वन्ति । संचितान्यस्य वित्तानि विविधानि सहस्रशः । दस्युभिविप्रलुप्यन्ताम् •••(रा० २।७४।४३) ॥ जुण्ट्यन्तामित्यर्थः ।

- —वद् (वद व्यक्तायां वाचि) । विप्रवदन्ते सांवत्सराः विप्रवदन्ति सां-वत्सराः । (पा० १।३।४०) । युगपत् परस्परप्रतिषेधेन विरुद्धं वदन्तीत्यर्थः । विप्रवादाः सुबहवः श्रूयन्ते पुत्रकारिताः (भा० ग्रनु० ४६।२) । विप्रवादा विविधाः प्रवादाः ।
- —वस् (वस निवासे)। स हि रामभयादेभिनागरै विप्रवासितः (भा० उ० १४७।२४)। दूरे स्थापित इत्याह। विप्रवासे गुरोराचार्यकुलाय (ग्राप० घ० १।३।३३)। विप्रवासेऽसंनिधी। विप्रोध्य ज्येष्ठस्य पुत्रस्योभाभ्यां पासिभ्यां मूर्धानं परिगृह्य जपेत् (गो० गृ० २।८।२१)। कामं तेषु तु विप्रोध्य स्त्रीष्विवव्यायमहं वदेत् (महाभाष्ये पस्पशायाम्)। उक्तोऽर्थः।
- —व्यथ् (व्यथ ताडने) । कलशैविप्रविद्धैश्च स्नुवैर्भग्नैस्तथैव च (भा० वन० १०२।११) । विप्रविद्धैविप्रकोणैंः । विप्रकीर्गाजिनकुशं विप्रविद्धवृसी-कटम् (रा० ३।६०।७) ।
- व्रज् (व्रज गतौ) । पुत्रान्संनिष्पाद्य ब्रूयुविप्रव्रजताऽस्मत् (ग्राप० घ० १।१०।२६।६) । विप्रव्रजत नाना भवत, विविधं प्रकर्षेण स्नेहमुत्सृज्य गच्छ-तेत्याह ।
- —सृ (सृ गती) । अद्य विप्रसरिष्यन्ति राक्षस्यो हतबान्धवाः (रा० ३। ३०।१०) । पलायिष्यन्त इत्याह । सूपतीर्थाऽभवद् गङ्गा भूयो विप्रससार च (भा० स्त्री० २७।१) । पात्रं तस्याः पृथुतरमभूदित्यर्थः । एवमनादि दुःखस्रोतो विप्रमृतम् (२।१५ योग० भा०)। विष्रमृतं सन्तानवाहि ।
- मृज् (मृज विसर्गे) । स ह मैत्रेयः स्वानन्तेवासिन उवाच यथार्थं भवन्तो यथागृहं यथामनो विप्रमृज्यन्ताम् (गो० ब्रा० पूर्व० १।३२) । विप्र-मृज्यन्तां विप्रतिष्ठन्ताम् ।
- —स्था (ठा गतिनिवृत्ती)। यथाग्नेज्वंलतः सर्वा दिशो विस्फुलिङ्गा विप्रतिष्ठेरन् (कौ० उ० ३।३)। विप्रतिष्ठेरन् नाना दिक्षु व्युच्चरेयुः। तांस्तु विप्रस्थितान् दृष्ट्वा शास्त्रैः शास्त्राभिनन्दिनः (भा० शां० २८७।६)। विप्रस्थितान् विविधेर्मार्गैः प्रस्थितान्। विप्रस्थितेषु देवेषु (रा० १।६३।२२)। यथास्वं निकाय्यान् प्रति प्रयातेषु।

## विप्रति (वि-प्रति) । अर्थभाभिक्षेत्रका अस्त

- —इ (इण् गतौ) । यदि विप्रत्ययो ह्योष तदिदं दर्शयाम ते (भा॰ शां॰ १९१।१५) । विप्रत्ययः प्रत्ययामावः, प्रविश्वासः । विप्रत्ययादहङ्कारात् (बुद्ध॰ १२।२४) । एवं प्रकाशो नृपतिप्रभावः "भवत्सु विप्रत्ययतो न रूढः (ग्रवदा॰ मैत्री० १२) । उक्तचर एवार्थः ।
  - —ज्ञा (ज्ञा अवबोधने) । प्राप्तां नीवीं विप्रतिजानीते (कौ० अ० २।८।

हिन्द्राहरूपय - विश्वपृत्र वस

२६) । अप जानीते. श्रपलपतीत्यर्थः । विशब्दोऽर्थं विपर्यासयति । प्रतिज्ञान-मभ्युपगमो भवति विप्रतिज्ञानमपह्मवः ।

-पद् (पद गती) । न हि घटादी प्रत्यक्षे विषये किश्चिद्विप्रतिपद्यते नास्ति घट इति (बहुदा० उ० ६।६ शां० भा०)। विप्रतिपद्यते विपरीतं जानाति। कृत्वा बहुन्यकर्मािंग पाण्डवेषु नृशंसवत् । मिथ्यावृत्तिरनार्यः सन्तद्य विप्रतिपद्यसे (भा॰ उ॰ १२८।१८)।। विप्रतिपद्यसे विवादं कुरुषे मात्रादिभिः। विदितवेदित-व्यास्तु भिषजः सर्वं सर्वधा परीक्ष्यं परीक्ष्याध्यवस्यन्तो न क्वचिदिप विप्रति-पद्यन्ते (चरक० विमान० ७।४) । न विप्रतिपद्यन्ते न मृह्यन्ति । यः कथं चित् प्रामाण्ये विप्रतिपद्येत तम्प्रति न्यायशास्त्रप्रसिद्धहेतुकथनमेतत् । विप्रतिपद्येत शङ्केत, सन्दिहीत । वेत्थ यथेमाः प्रजाः प्रयत्यो विप्रतिपद्यान्तै (श० ब्रा० १४।६।१।२)। विप्रतिपद्यान्ते इति पञ्चमो लकारः। दिक्ष विदिक्ष च प्रचरन्तीत्याह । नाना दिशो गच्छन्ति । येषु विप्रतिपद्यन्ते षट्सु (पञ्चस्विन्द्र-येषु मनसि च) मोहात्फलागमे । तेष्वध्यवसिताध्यायी विन्दते ध्यानुजं फलम् (भा० वन० २११।२७) ॥ श्रुतिवित्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला । \*\*\* बुद्धिः (गीता० २।५३) ।। श्रुतिविप्रतिपन्ता भिन्तार्थकश्रुति-श्रवस्थवशान् मोहं गता । व्यवस्थाशून्या विचलितेत्यर्थः । यत्र विप्रतिपत्तिः स्याद् धर्मशास्त्रार्थ-शास्त्रयोः (नारदस्मृतौ १।३३ टीकायाम्)। विप्रतिपत्तिविरोधः। उवाच परया सुक्त्या बुद्ध्या विप्रतिपन्नया (रा० २।१०६।१) । विप्रतिपन्नया पत्तिरहितया विरोधवत्या । स्वयं विप्रतिपन्ना वा यदि वा विप्रवासिता (वा० धर्म० २८।२)। शास्त्र रिधिगतानामिन्द्रियदौर्बल्याद् विप्रतिपन्नानाम् (ग्राप॰ घ० २।४।१०।१२) । विप्रतिपन्नानां स्वकमंगो भ्रष्टानामु । तस्मिरच विद्याकर्मान्तमविप्रतिपन्ने धर्मेभ्यः (श्राप० घ० १।१।१३) । पूर्वी-वित एवार्थः। तदिन्द्रियदौर्बल्याद् विप्रतिपन्नम् (ग्राप० घ० २।१०।२७।४)। विप्रतिषिद्धमित्यर्थ इति हरदत्तः । प्रनष्टकूलाः प्रवहन्ति शीघ्रां नद्यो जलं विप्रतिपन्तमार्गाः । (रा० ४।२६।२४) । प्रतिबद्धाः मार्गाः नृह्यामाभिरिति तिलकः । पञ्चधा विप्रतिपत्तिर्दक्षिग्।तस्तथोत्तरतः (ग्राप० घ० १।१।२।१)। विप्रतिपत्तिवसंबादः । महाराजस्य विप्रतिपत्त्या का मे विप्रतिपत्तिः । नन् सीतापहरणमेव (अभिषेक० ३)। विप्रतिपत्तिविपरीताचरणम्। तेष्विह प्राज्ञस्याघातां न युक्तरूपः प्रागेव विप्रतिपत्तिः (ग्रवदा० जा० ११)। विप्रति-पत्तिः पापचरणम् । राक्षसराजस्य विश्रतिपत्त्या विपद्यमानं राक्षसकूलम् (म्रिभिषेक ० ४)। उक्तोऽर्थः । घर्मविप्रतिपत्तावभोज्यम् (म्राप० घ० १।४। १२)। निप्रतिपत्तिविरोधोऽपायो वा। शब्दस्पर्शे रूपरसगन्धेष्वविप्रतिपत्ति-रिन्द्रियजयः (कौ० प्र० १।६।२)। शब्दादिषु यथायथं विशेषाग्रहोऽविप्रतिपत्तिः।

शब्दमात्रस्याविशेषितस्य प्रतिपत्तिर्बोधो न तु रञ्जकत्वोद्वेजकत्वादेस्तिद्विशेषस्य । एवं स्पर्शादिष्विप बोध्यम् । मम विप्रतिपत्तिश्च केयमस्मिन्ननागसि (भ्रवदा । शरभ० १३) । विप्रतिपत्तिविषद्धा मितः । वसन् पितृवने रौद्रे शौचे वितितु-मिच्छसि । इयं विप्रतिपत्तिस्ते (भा । शां० १११।६) ॥ उक्तोऽर्थः ।

—मा (भा बीप्तौ) । न चैतत्कारण ब्रह्मन्नल्प विप्रतिभाति मे (भा०

शल्य० ६३।५) । विप्रतिमाति प्रतिमाति रोचते । नार्थो विना ।

—सिध् (बिध गत्यां विधू शास्त्रे माङ्गल्ये च)। न चास्मै श्रुतिविप्रति-विद्वमुच्छिष्टं दद्यात् (ग्राप० घ० १।४।४)। विप्रतिषिद्धं निषिद्धम्। विप्रति-विद्धं चानधिकरणवाचि (पा० २।४।१३)। परस्परविषद्धं विप्रतिषिद्धमिति वृत्तिः। हरिविप्रतिषेधं तमाचचक्षे विचक्षणः। (शिशु० २।६)। विप्रति-षेधस्तुल्यबलविरोधः। कव्याद्भ्य इव भूतानामदान्तेभ्यः सदा भयम्। तेषां विप्रतिषेधार्थं राजा मृष्टः स्वयम्भुवा (भा०)।। विप्रतिषेधार्थं निय-मनाय नियन्त्रणाय।

—सृ (सृ गतौ) । चेतिस सिवप्रतिसारे (शिशु० १०।२०) । विप्रति-सारोऽनुशयोऽनुतापः पश्चात्तापः । ग्रनेनैव च गृहीतिवप्रतीसारिमव मे हृदयम् (हर्ष०) । उक्तोऽर्थः । स्मर्तासि मां विप्रतिसारवान्वा (ग्रवदा० जा० ४।१७)।

स्पट्टोऽर्थः ।

#### विसम् (वि+सम्)

—म्राप् (म्राप्तृ व्याप्तौ) । ननु चोक्तं निर्ज्ञातस्यार्थस्य समाप्तिर्वा भवति विसमाप्तिर्वा (४।३।६७ सूत्रे भाष्ये) । स्रत्र नजर्थो विशब्द इति कैयटः ।

—कट् (कटे वर्षावरणयोः)। विसंकटपुरद्वारकूटकुट्टिम-मण्डिते (शि॰ भा॰ १।५०)। विसंकटं विशालम्। सोऽयमुपसर्गकृतोऽर्थवाधः।

—चर् (चर गतिमक्षरायोः) । विसंचारि निरालम्बं पञ्चद्वारं चला-चलम् (मनः) (भा० शां० १६५।६) । विसंचारि विशेषेरा संचरराशीलम् ।

—जा (जा श्रवबोधने) । श्राख्यातु नो भवाञ्ज्ञीघ्रं विसंज्ञाः स्मेह सर्वशः (भा॰ वन० १४२।५३) । विसंज्ञा भ्रान्ताः ।

—था (ड्रथाञ् धारणपोषणयोः)। विसहितजानुः। कण्डितसन्धिजीनु-रित्यर्थः। विविरोधे।

—युज् (युजिर् योगे)। एतयर्चा विसंयुक्तः काले च क्रियया स्वया (मनु०२।८०)। विसंयुक्तो विष्रयुक्तः।

—वद् (वद व्यक्तायां वाचि) । विसंवदेन्तरो लोभात् (मनु॰ ८।२१६) । विश्वदं ब्रूयादित्यर्थः । कृतं समयं लङ्बयेदित्यायिकोऽर्थः । शकटदासस्तु मित्रमिति विसंवदन्त्यक्षराशा (मुद्रा० १)। संवादीनि न मवन्ति, विसदृशानि सन्तीत्याह । कमलानां मनोहरागामि रूपाद्विसंवदित शीलम् (मुद्रा० १।१६)। विसंवदित भिद्यते । सिद्धानां न विसंवदिन्त वाचः (राम० १४।१००)। श्रुतं इष्टं वार्थं न विरुम्धन्ति, न ते मिथ्या वदन्तीत्यर्थः । मनोरथस्य पुष्पं दर्शयित्वा न फले विसंवदति (माल०)। विसंवदित विप्रलभते। न भवति भवति च नचिरं चिरं चेत्फले विसंवदति । कोपः सत्पुरुषागाम् (रविगुप्तवचनम्)।। फले विसंवदित फलाद् वञ्च्यत ब्रात्मानम्। फलवान्न मवतीत्यर्थः। सा (परिषद्) यं धर्मं निश्चिनुयात्तं धर्मत्वेन स्वीकुर्यान्न विसंवदेत् (मनु० १२। ११० इत्यत्र कुल्लूकः) । न विरुन्ध्यादित्यर्थः । रमग्गीयः खल्ववधिविधिना विसंवादितः (शा०)। मिथ्या कारित इत्यर्थः। इह विसंवादयत्यात्मानमन्त्य-जोहमिति (ग्रवि॰ १)। विसंवादयति विप्रतिषेधति। न चेद्विसंवादमुपैति दैवम् (प्रवि० २।८) । विसंवादं विरोधम् । विद्याविसंवादकृताः कलहाः प्रादुर-भवन् (हर्ष ०१) । विसंवादो वैषम्यं मेदः । प्रलम्भनं विसंवादनं मिथ्याफला-ख्यानम् इति संमाननशालीनीकरगायोश्च (पा० १।३।३६) सूत्रे वृत्तिः। प्रतिज्ञाविसंवादनमनुचितत्वान्न व्यवस्यति ते मतिः (ग्रवदा० सुत० जा०)। प्रतिश्रविमध्याकरणमित्याह । ग्रविसंवादनं दानं समयस्याव्यतिक्रमः (भा० उ० ३८।३६) । ग्रविसंवादनम् ग्रविद्यमानविप्रलम्भम् । ग्रविसंवादिता शौर्यं भक्तिज्ञत्वं कृतज्ञता (का० नी० सा० ८।६) । शब्दच्छलादतिसन्धानं विसंवाद इति टीका । अविश्वास्यो हि विसंवादकः स्वेषां परेषां च भवति (कौ॰ अ॰ १३।५।६)। विसंवादको मुषावादी मिथ्याफलास्यायी।

—स्था (का गतिनिवृत्ती)। विसंस्थिते (यज्ञे) (बी॰ ध॰ १।७।१५। १८)। ग्रसमान्ते इत्यर्थः। विविरोधे। संस्थितः समान्तो भवति।

Half 1943 a line of the first tent of the state of the state of

# आसावपनीत्पणः । स भीम न शास्त्र हरा भागतिक विकास विकास (समर्थ ६) (समर्थ का प्रियत् विकास (समर्थ ६)

— ग्रज् (ग्रज गितक्षेपण्योः) । ग्राजा नष्टं यथा पशुम् (ऋ०१।२३। १३) । ग्राजा — ग्राज (छान्दसः सांहितिको दीर्घः) । ग्रागमय, ग्रामय, ग्राह-रेत्यर्थः । पुनर्नो नष्टमाजतु (ऋ०६।४४।१०, ग्रथवं०७।१०।४) । ग्राजतु श्रायातु, न उपैतु । ग्राहमजानि गर्भघमा त्वमजासि गर्भधम् (वा० सं०२३। १६) । ग्राजानि ग्राह्मजानि ।

- —ग्रञ्च (ग्रञ्चु गतिपूजनयोः)। ग्राच्या जानु दक्षिणतो निषद्य (ऋ० १०।१५।६)। ग्राच्या = ग्राच्य । सांहितिको दोर्घः। ग्राच्य ग्रामुज्य, नमयित्वा। वायुरिमत्राणामिष्वग्राण्याञ्चतु (ग्रथवं० ११।१२।१६)। ग्राञ्चतु
  भुजतु भुग्नानि करोतु।
- —ग्रञ्ज् (श्रञ्जू व्यक्तिम्रक्षग्णकान्तिगतिषु)। ग्रा नो दिधकाः पथ्या-मनक्तु (ऋ० ७।४४।५)। ग्रानक्तु म्रक्षयतु शोधयतु मार्ट् समी करोतु। ग्रा वां नक्षन्तो ग्रद्धय ग्राञ्जन् (ऋ० ६।६३।३)। सत्कारेगा प्रतीच्छन्ति, सबहु-मानं प्रतिगृह्णन्ति। ग्रक्षिग्णी ग्राञ्ज्य (ग्राव्व० गृ० ४।६)। ग्रक्ते कृत्वेत्याह ।
- ग्रद् (ग्रद मक्षणे) । ग्रात्तमद्य मध्यतो मेद उद्धृतम् (वा० सं० २१। ४३) । ग्रात्तं जग्धम् मक्षितम् ।
- ग्रय् (ग्रय गतौ)। यो ग्रद्य स्तेन ग्रायति सं सम्पष्टो ग्रपायति (ग्रयवं० ४।३।४)। ग्रायति ग्रायते ग्रायति ।
- ग्रस् (ग्रसु क्षेपे) । घृतवतीमध्वर्यो स्रुचमास्यस्व (श० ग्रा० १।४।२। १) । ग्रास्यस्व परिगृहारा । ग्रस्यत्यू होर्वा वचनमिति तङ् ।
- —इ (इण्गती)। किन्निमित्तं त्वमागाः (भा० म्रादि० दद।१०)। यायने ते परायणे दूर्वा रोहतु पुष्पिगाः (म्रथर्व० ६।१०६।१)। भ्रायने भ्राग-मे। परा च यन्ति पुनरा च यन्ति (ऋ० १।१२३।१२)। पुनरायन्ति प्रत्या-वर्तन्ते। मा त एतु मनः पुनः (ऋ० १०।४७।४)। उक्तोऽर्थः।
- —ईर् (ईर गतौ) । द्युम्नवद् ब्रह्म कुशिकास एरिर एक एको दमे म्राग्नि समीधिरे (ऋ० ३।२६।१५) । एरिरे = म्रा ईरिरे । उदीरयामासुरित्ययः । म्रामासु पक्वमैरयः (ऋ० ५।७६।७) । ऐरयः = इतः प्रैरयः = प्रापयः । सोध-न्वनासो म्रमृतत्वमेरिरे (ऋ० ३।६।३) । एरिरे म्रानिशरे विविदिरे ।
- उक्ष् (उक्ष सेचने)। आ नो गव्यूतिमुक्षतं घृतेन (ऋ० ७।६२।५)। भ्रोक्षतम् प्रभिषञ्चतम्।
- —ऋ (ऋ गतौ)। म्राच्छिति वा एषोखा यद्भिद्यते (श० बा० ६।६।४।८)।
  म्राच्छिति म्रात्माप्नोति। मुख्यामार्तिम्रिष्यति (श० बा० १।६।१।१६)।
  मुखरोगं प्राप्स्यतीत्यर्थः। राजा राजानमाच्छिति (भा० भीष्म० ६५।१२)।
  म्रासादयतीत्यर्थः। स भीमं पञ्चिभिविद्ववाः। विशोकं त्रिभिरानच्छित्
  (भा० द्रोग् १५५।२२)। म्रङ्गे म्रङ्ग म्रापिता उत्सिताश्च (म्रथर्व० ६।
  ११२।३)। म्रापिता म्राति प्रापिताः।
- कच् (कच बन्धने) । त्वक्त्रं चाचकचे (भट्टि॰ १४।६४) । श्राचकचे श्राबबन्ध । परिवेष्टयामास ।
- —कम्प् (कपि चलने) । अनोकहाकम्पितपुष्पग्रधी (पवनः) (रघु० २।१३) । आकम्पितानि ईषत्कम्पितानि ।

—कल् (कल गतौ संख्याने च)। स्पर्शमपि पावनमाकलयन्ति (काद०)।
गरायन्ति, चिन्तयन्ति, मन्यन्त इत्यर्थः । स्वच्छदुकूलपल्लवाकलितमौनेः
(काद०)। ग्राकलित उन्नद्धः। संभ्रमाकलितांशुका (कथा० २०१४२)। ग्राकितो गृहीतः। सुवर्णसूत्राकलिताधराम्बराम् (शिशु० ११६१, ६१४४)।
ग्राकलितं बद्धम्। कुतूहलाकलितहृदया (काद०)। ग्राकलितं गृहीतम्। मारुता-किलितास्तत्र द्रुमाः (भा० ग्रादि० ७०१६)। ग्राकलिता ग्राव म्पिताः। ईषदा-किलितं चापि कोधाद् द्रुतपदं स्थितम् (भा० वि० २३१६४)। ग्राकलितं वेप-मानम्। ततः परचादायान्तं भयहेतुमाकलय्य मन्थरो जलं प्रविष्टः (हितोप०)।
ग्राकलय्य दृष्ट्वा ग्रवबुद्ध्य । यथा परशुराममाकलयत् भवती तावत् (प्र०च०४१४)। चिन्तयत्वरत्यर्थः । स्वं द्वीपं सप्तवर्षाणि विभज्य सप्तवर्षनामभ्य ग्रात्मजेभ्य ग्राकलय्य (भा० पु० ४।२०१२)। ग्राकलय्य संक्रमय्य समर्प्य।

— काङ्क्ष् (काक्षि काङ्क्षायाम्) । यो मे कृतस्त्वया कालस्तमाकाङ्क्षे जगत्पते (भा० उ० १५।६) । प्रतीक्ष इत्यर्थः । ग्रङ्ग पच । ग्रङ्गयुक्ते तिङाकाङ्क्षम् (पा० ६।२।६६) इत्यत्र प्रत्युदाहरणं वृत्तिकारघृतम् । प्रत्युदाहरणं स्पष्टयन्ताह नैतदपरमाकाङ्क्षति (तिङन्तम्) इति । ग्राकाङ्क्षति प्रयेक्षतेऽर्थ-कात्स्न्याय । प्रत्यादवसन्तं रिपुमाचकाङ्क्ष (रघु० ७।४७) । ग्राचकाङ्क्ष प्रतीक्षाञ्चके । यात्रार्थी कालमाकाङ्क्षंद्रचरेद् भैक्षं समाहितः (भा० ग्राव्व०४६।२१) । ग्राकाङ्क्षन् प्रतीक्षमासः । दिक्षगां दिश्वमाकाङ्क्षन् याचेते-मान् वरान् पितृन् (मनु० ३।२५६) । दक्षिणदिशमिममुखीभूतः, तां वीक्षमास इति तात्पर्यम् । ग्रसत्यामाकाङ्क्षायां सन्निधानमकारसम् (६।४।२३ मी० शा० भा०) । ग्राकाङ्क्षाऽपेक्षा ।

—काश् (काशृ दीप्तौ)। स यत्स श्राकाश श्रादित्य एव सः। एतिसम् ह्युदिते सर्वमिदमाकाशते (जै० उ० १।२।५।२)। श्राकाशते प्रकाशते माति भासते। श्राति नोऽर्जस्याकाशं नः कुर्विति (ऐ० ब्रा० ३।४२)। श्राकाशमव-काशम्। श्राकाशं तदनाकाशं चकुर्भीमाम्बुवाहकाः (रा० ३।२३।७)। श्रना-काशमप्रकाशं तिमस्रावगुण्ठितम्। स सम्प्रत्युरः पुरुषमाकाश्य (श० ब्रा० ७।४। १।४३)। श्राकाश्य सम्प्रेक्ष्य।

— कुञ्च् (कुञ्च कौटिल्याल्पीमावयोः) । क्वचिद्बाग्-निकृत्तानि शिरांसि द्विपतां रणे स्कुरन्त्याकुञ्चितोष्ठानि (रा० ३।३१।२१) । ग्राकु-ञ्चितावोष्ठी भुग्नावोष्ठी । ग्रन्तवंक्रीकृतावित्यर्थः ।

—कू (कूङ् शब्दे) । दुर्योधनस्य चाकूतं तृषितस्येव विश्वषः (भा० कर्णा० १।२०) । श्राकृतं चेष्टितिमिति नीलकण्ठः । चूडामण्डलबन्धनं तरलयत्याकृतजो

वेपथुः (उत्तर० ५।३५) । ग्राकूतं भावः क्रोधावेशः । ग्राकूतिः सत्या मनसो मे ग्रस्तु (ऋ० १०।१२८।४) । ग्राकूतिः सङ्कल्पः, ग्रमिप्रायः, कामः ।

कु (डुकुञ्करणे)। मर्यं न योषा कृगुते सधस्य ग्ना (ऋ०१०।४०। २)। म्राकृ णुते म्राकरोति म्रिभमुखी करोति। यो नूनं मित्रावरुणावभीष्ट्रय म्राचके हत्यदातये (वा० सं० ३३।८७)। उक्तोऽर्थः। म्रा पुरन्दरं चकुम वि-प्रवचस इन्द्रं गायन्तोऽवसे (ऋ० ६।६१।८)। उक्तचर एवार्थः। म्रा त्वामृजि-इवा सख्याय चक्रे (ऋ० ५।२६।११) । भ्राचके भ्रमिनुखी करोति। त्वं तानिन्द्र वृत्रहन् प्रतीचः पुनराकृधि (ग्रथवं० ४।८।७) । इतः पुनरावर्तयेत्याह । पति-वतात्वात् सत्येन सोपश्रुतिमथाकरोत् (भा० उ० १३।२६) । श्राकरोत् श्राका-रयत् । मृगप्रयुक्तान्रथकांश्च हैमानाचिक्रिरेऽस्मै सुहृदालयेभ्यः (बुद्ध० २।२१)। म्राचकुः = म्राजलुः । दीर्घो न सिधमा कृगोत्यध्वा (ऋ० १।१७३।११)। श्राकृर्गोति निर्वर्तयति साधयति । श्राक्रियते व्यज्यतेऽनयेत्याकृतिः संस्थान-मुच्यते । (पा० ४।१।६३ सूत्रे न्यासः) । यथैकबुद्धिविषया मूर्तिराकियते पटे (वा० प० १।५३)। ग्राकियते व्यक्तिमापाद्यते । ग्राकारय मुनीन् शीघ्रं भोजनाय (भा०३)। स्राकारय स्राह्मय शब्दय। रदनिकामाकारय (मृच्छ० ३)। उक्तोऽर्थः । मध्यस्थदृष्टिमाकारयित) (मृच्छ० ४)। ग्राकारयित ग्राकर्षति बध्नाति । (महाराजं) पुनराकारयामास तमेव वरमङ्गना (रा० २।१३।२)। तमेव वरमुद्दिश्य राजानं सम्बोधयामास । ययाच इति तात्पर्यार्थः । यदिवद्यया वस्त्वाकार्यते (यो० सू० २।४ भाष्ये) । ग्राकार्यते साकारं मूर्तिमत् क्रियते । यावदरिः पारग्रामिकं विधिमाचिकीषंति (दशकु०) । श्राचिकीषंति निर्वोदुमिच्छति चिन्तयति । लोकान्त्संग्रभ्य मुहुराचरिकत् (म्रथर्वे० ११।४।६) । भ्राचरिकत् = पुनः पुनः करोतीत्यर्थः। गोनामाचक्राग्रस्त्रीिण शीर्षा परा वर्ष् (ऋ० १०।६।६) । ग्राचक्राम प्राकुर्वन् ग्राजन् समाजन्तित वा । जङ्गलं वनविच्छेदविभवतं स्वामिना कृतम् (यो० वा० ६ (२) १८१।८)। भ्राकृतं समन्तात् कृतम् । मुक्तश्चलितुमाकतु शक्नोति न मनागपि (यो० वा० ५। ६५। ह)। भ्राकर्नुमीषत् कर्नुम्। ममापि कौतूहले-नाकारित एवः (शा० ६) । स्राकारितः प्रेरितः । किङ्कृतेयकाकारगा ऽऽहूतिरित्यर्थः ।

—कृष् (कृष विलेखने)। स तैः प्रकृष्यताकृष्यत च (रा० ५।६१।१६)।
प्रकर्षगाकर्षग्योरभ्याकर्षविकर्षणैः। ग्राचकर्षतुरन्योन्यम् (भा० ग्रादि०
१६०।२५-२६)। ग्राकर्षगमर्वाक् कर्षगम्। ६६।३२)। इष्टान्मृगानाभिमुख्येन
कर्षन्तमिनष्टांश्च मुञ्चन्तमित्याह। दूरममुना सारङ्गेग वयमाकृष्टाः (शा०)।
दूरं नीता इत्यर्थः। उमारूपेग यूयं ते संयमस्तिमितं मनः। शम्भोयंतव्व-

माकव्यम् श्रयस्कान्तेन लोहवत् (कृ० २।५६) । श्राक्रव्यमाहतुं मावर्जायतुं वको कतुं म् । शाखां पुष्कराग्रेगा।कृष्य (पञ्चतः) । श्राकृष्य स्वेन समं कृष्ट्वा । चापमाकृष्य (शिशु० ६।४०) । सज्यं कृत्वा । खड्गमाकृष्य कोषान्निष्कृष्य, उत्खाय । हस्तात् कटकमाकृष्य (मृच्छ०) । श्राच्छिद्यत्यर्थः । पञ्चतन्त्रात्त्रथान्यस्माद् ग्रन्थादाकृष्य (हितोप० प्रस्तावनायाम्) । श्राकृष्य उद्धृत्य । तस्मादाकृष्य तद्वाज्यं मम शोघ्नं प्रदीयताम् (भा० ग्रादि० १६६। २१) । प्राकृष्य श्राच्छिद्य ग्रपहृत्य । ग्राकृष्य श्राच्छिद्य ग्रपहृत्य । ग्राकृष्य श्राच्छिद्य ग्रपहृत्य । ग्राक्षपित्रभः कन् (पा० ५।२।६४) । ग्राक्षपि वठल् (पा० ४।४।६) । ग्राक्षपं इति सुवर्णपरीक्षार्थो निकषोपल उच्यत इति काशिवा । ग्राक्षपंस्तेऽवावफलः सुव्रग्रीतः (भा० सभा० ६३,६) । ग्राक्षपं चूतम् । श्राक्षपं श्रार्थितः व्या भ्राम्यत्ययो ब्रह्मन् स्वयमाद्यपंस्तिन्वशे (भा० पु० ७।४।१४) । ग्राक्षपंः आम्यत्ययो ब्रह्मन् स्वयमाद्यपंसिन्वशे (भा० पु० ७।४।१४) । ग्राक्षपंः ग्राक्षपं इति सुवर्णपरीक्षार्थो निवषोपल इत्युक्तचरोर्थः । ग्राक्षपं इति सुवर्णपरीक्षार्थो निवषोपल इत्युक्तचरोर्थः ।

—कृ (कृ विक्षेपे) । म्ना नः सोय पवमान किरा वसु (ऋ० ६।६।१।३) । म्राकिरा — म्राकिर । सांहितिको बीर्घः । म्रा समन्तात् किर । भूरि नो द्रविणं वेहीत्यथंः । विचिन्वतीमाकिरन्तीमप्सरां साधुदेविनीम् (म्रथवं० ४।३६।२) । उक्तोऽथंः । न तापसं न्निह्मणं वां वयोभिरिप वा स्वभिः । म्राकीणं भिक्षुकै-वन्यिरगारमुपसंत्रजेत् (मनु० ६।५१) ।। म्राकीणं व्याप्तम् । ब्रह्मचारी सन् यो रेतःपातेन वतं विचुम्पित स म्राकीणीत्युच्यते । विचुप्तब्रह्मचर्यः ।

—कन्द (किंदि श्राह्वाने रोदने च)। किं क्रन्दिस दुराक्रन्द (पञ्चत॰ ४।२६)। क्रन्दिस श्राक्रोशिस । श्राक्रन्दे चाप्यपेहीति न दण्डं मनुरव्रवीत् (मनु० ६।२६२)। श्राक्रन्द उच्चैरुच्चारः शब्दस्य । पुरुरवसमाक्रन्द (विक्रम॰ १)। त्रार्खार्थसाकारयेत्यर्थः। श्रा त्वा शिशुराक्रन्दतु (पा० गृ० ३।४)। श्राक्रुक्याह्वयतु । तृर्णाग्रलग्नैस्तुहिनैः पतद्भिराक्रन्दतीवोषिस शीतकालः (ऋतु० ४।७)। श्राक्रन्दित रोदिति । शोकाश्रूणि मुञ्चित । ग्राक्रन्दय वलमोनो न ग्राधाः (ऋ० ६।४७।३०)। दुन्दुभिस्वनेन बलमाधेहीत्याह । श्राक्रन्दय धनपते वरम् (ग्रथवं० २।३६।६)। श्राक्रन्दय सन्ततमिधापयेत्यर्थ इति सायसः । श्रत्राङः क्रन्द सातत्य इति धातुमभ्यूहित भाष्यकारः । जिघांसु-द्रौणिमाक्रन्दे एक एवाभिधावित (भा० सौ० १२।२)। श्राक्रन्दो दारुणो रसः । श्रारावे रुदिते त्रात्यिकः दो दारुणे रणे (ग्रमरः)। युध्यन्ते यस्यामाक्रन्दो यस्यां वदित दुन्दुभिः (ग्रथवं० १२।१।४१)। श्राक्रन्द श्रारावो रस्यामाक्रन्दो यस्यां वदित दुन्दुभिः (ग्रथवं० १२।१।४१)। श्राक्रन्द श्रारावो रस्योनादः । यात्रायां यदि विज्ञातमनाक्रन्दमनन्तरम् (भा० शां० ६६।१६)। श्राक्रन्द

स्त्राता । ग्रनावः दम् भिन्नहीनम् । ग्रानः तरं बःष्ट्रशिनम् । पारिणग्राहं च सम्प्रेक्ष्य तथाऽऽक्रन्दं च मण्डले (मनु० ७।२०७) । ग्राक्रन्दो नाम नृपतियंस्य विजि-गीषो राज्यादेकाः तरं राज्यं (न त्वनन्तरम्) । दष्टमेवमनाक्रन्दे भद्रे काममहा-हिना (भा० ग्रादि० १७२।६) । ग्रानाकन्देऽत्रातरि (काले) । एह्येहीति शिखण्डिनां पटुतरं केकाभिराक्रन्दितः (मेघः) (मृच्छ० ५।२३) । ग्राक्रन्दित

ब्राहृतः । स्राक्रन्दितं दोषवद् वेदाध्ययनमुच्यते (संहितोप० ७।४)।

— कम् (कमु पादविक्षेपे) । ग्रायं गौः पृष्ठिन रक्तमीत् (ऋ० १०।१८६।१)। श्राक्रमीत् पयंक्रमीत् । ग्रा वो मूर्धानमक्रमीम् (ऋ० १०।१६६।५)। यावत्-प्रतापनिधिराक्रमते न भानुरह्णाय तावदरुणेन तमो निरस्तम् (रघु० ४।७१)। श्राक्रमते दिवमारोहति, उदयत इत्यर्थः । श्राक्रामति घूमो हम्यंतलम् । श्राङ उद्गमने (पा० १।३।४०) इत्यत्र प्रत्युदाहरणं वृत्ती । ग्रारोहतीत्यर्थः । स्वर्ग लोकमाक्रामत (लाटचा श्री० ८।१२।८)। उवतोऽर्थः । ग्राकामति वृद्धः कुतुपम् । म्रारोहति, म्रिचितिष्ठति, श्रयते, प्रतिश्रयते । बाह्यास्थानमण्डपस्थापितमास-नमाचकाम (हर्ष०) । ग्रिधितष्ठावित्यर्थः । दैवेनाक्रम्यते सर्वं दैवं हि परमा गतिः (रा० १।५६।२३) । श्राकम्यतेऽभिभूयते । येनाक्रमन्त्यृषयो ह्याप्तकामाः (मुण्डकोप० ३।१।१) । श्राक्रमन्ति = श्राक्रामन्ति, प्राप्नुवन्ति । न च बहिराक्रा-मित (शां० श्रौ० ३।१६।१८) । बहिषि पदं न निद्धातीत्यर्थः । पादं पादेन ना-क्रमेत् (भा० अनु० ४६८२) । पादस्योपरि पादं न निद्योतेत्यर्थः । श्रथाश्वमा-क्रमयति (श॰ त्रा॰ २।१।४।२३) । श्राक्रमयति परिक्रमयति । स तैराक्रमया-मास शुद्धान्तं शुद्धकर्मभिः (कु० ६।५२) । श्राक्रमयामास प्रवेशयामास । विजि-गीषवी यथा परभूमिमाक्रमन्ति (हितोप०)। श्राक्रमन्ति श्राक्रामन्ति श्रास्कन्दन्ति प्रार्थयन्तेऽभियान्ति । संक्षेपेग्गोपदिष्टमार्गं श्राक्रम्यमागो न दुःसहो भवति । भ्राक्रम्यमारा श्रास्थीयमानः । इह समदशकुन्ताक्रान्तवानीरवीरुत्० (उत्तर० २।२०)। श्राकान्ताऽऽश्रिताऽध्यासिता । त्रेताग्निधूमाग्रम् श्राकान्तविमान-मार्गम् (रघु० १३।३७) । स्राक्रान्त म्रासादितो व्याप्तः । स्रातपाक्रान्तोयमुद्देशः (माल० ३)। व्याप्त इत्यर्थः । स्राक्तान्तपूर्वमित्र मुजङ्गम् (२घु० ६।७६)। श्राकान्तम् = पादाकान्तम् श्रथस्पदं कृतमित्यर्थः । शुशुभे तेन चाक्रान्तं मञ्जलायतनं महत (रघु०१७।२१)। श्राकान्तमध्यासितम्। साऽऽक्रान्ता जघनस्थलेन गुरुगा गन्तुं न शक्ता वयम् (ग्रमरु० ३४) । चकाराक्रान्तलक्ष्मीक: ससाधनिमवाश्रमम् (कि॰ ११।७) । श्राक्रान्ताऽभिभूता । श्राक्रान्ता तिलक-कियापि तिलकैः (माल० ३।५)। ग्राकान्ता विशेषिताऽतिशयिता। दिस्का-कान्तहृदयः । दर्शनेच्छागृहीतचेताः । नियंयुस्तुरगाकान्ता रथैस्च सुमहारथाः (रा० ६।१२७।१३)। तुरगाकान्ता श्रास्वारूढाः। वलिभिर्मुखमाकान्तम्

(भर्तृ ० ३)। श्राकान्तं व्याप्तम् । शङ्काभिः सर्वमाक्रान्तम् श्रन्नं पानं च भूतले (हितोप॰ १।२१) । ग्रस्माभिरियमाकान्ता मदीया तेन वल्लभा । श्राकान्ता वशे कृता । सन्धिनी । गौराक्रान्ता वृषभेगा (ग्रमरः) । श्राक्रान्ताऽऽरूढा । ग्रा-क्रान्तिसंभावितपादपीठम् (कु० ३।११)। श्राक्रान्तिञ्चरग्रन्यासः। श्राका-न्तितो न वशमेति महान्परस्य (शिश्० ५१४१)। भ्राकान्तिरास्कन्दोऽवस्कन्दः। यो भूतानि धनाक्रान्त्या वधात् क्लेशाच्च रक्षति (भा० शां० १७।=)। धना-कान्त्याः (स्वस्य) धनस्य ग्रपहारात् । श्राक्रम्य याजिन् पथिवीम् (वा॰ सं० ११।१६) । पदा मृत्पिण्डमधिष्ठायेत्याह । दैवमाकम्य पौरुषेएा । बाधित्वेत्यर्थः । एक एवास्य दोषो गुगानाक्रम्य तिष्ठति (भा० वन० २१४।२२) । आक्रम्या-ऽभिभूय । शिखरमाकम्य । शिखरमारुह्य । पर्वताग्रं तु लोकात्मा हस्तेनाकम्य केशवः। देवानां मध्यतः स्थित्वा ममन्थ पुरुषोत्तमः (रा० १।४५।३१)॥ श्राक्रम्य धृत्वा, गृहीत्वा, श्रवलम्ब्य । निगृह्य रोषं शोकं च धैर्यमाक्रम्य केव-लम् (रा० २।२२।३) । स्राक्रम्य संश्चित्य, स्रास्थाय, स्रालम्बय । यं च पन्थान-माक्रम्य प्रयाति मनुजेश्वरः (रा० ४।८१।२२)। उक्तोऽर्थः। शावकानाव्रम्य कोटरमानीय प्रत्यहं खादति (हितोप०) । श्राक्रम्य = श्रास्कद्य = दशमानीय । भुजगपतिरयं मे मार्गमाक्रम्य सुन्तः (मृच्छ० ६।१२) । भ्राक्रम्य व्याप्य रुद्वा । योजनानां सहस्राणाि बहन्याक्रम्य तिष्ठति (कथा० १।१५)। श्राक्रम्य, व्याप्य । जम्बुद्रीपमाक्रम्य (हितोप० ३) । श्राक्रम्य = श्रतिक्रम्य । श्राक्रम्य मानुषं कण्ठमाच्छिद्य धमनीमपि । उष्णं नवं प्रपास्यामि फेनिलं रुधिरं बहु (भा० ग्रादि० १५२।१०) ॥ कण्ठमाकम्य = कण्ठमवस्कद्य शिरोधि भित्ता । ग्रसमाप्तजिगीषस्य स्त्रीचिन्ता का मनस्विनः । ग्रनाकस्य जगत्कृत्स्नं नो सन्ध्यां भजते रविः (राज० ४।४४१) ॥ भ्रनाक्रम्य = श्रलङ्घ-यित्वा, तेजसाऽनिभ्य । केनाक्रमेगा यजमानः स्वर्गं लोकमाक्रमते (बृह० उ० ३।१।६)। आक्रमः सोपानः । हरिराक्रमगोन संनति किल बिभ्रीत भियेत्य-संभवः (शिशु० १६।३४) । श्राक्रमणमास्कन्दनम । स्वेन्द्रियाक्रमणं विना (यो॰ वा॰ ६ (१) ८१।१५) । इन्द्रियाक्रमणम = इन्द्रियसंयक्षनम् ।

- की (डुकीज् द्रव्यविनिमये)। भार्या शुल्काक्रीताम् (दशकु०)। ग्राङा नार्थः।

—क्रीड् (क्रीड् विहारे)। स्राक्रीडमानो हृष्टात्मा (भा० वन० १४६।२७)। क्रीडन् इत्यर्थः। पुमान् स्राक्रीड उद्यानिमत्यमरः। रुद्रस्याक्रीडसद्द्राः संहारः सर्वदेहिनाम् (भा० द्रोरा० १२४।४४)। स्राक्रीडः क्रीडनं क्रीडा। ततो गत्वोद्यानं यथामुखमाक्रीडच (स्रवि० १)। स्राक्रीडच क्रीडित्वा।

कृष् (कृष कोष)। उपाध्यायस्य दुहिता मामाकृष्य निरागसम् (व० इलो० सं० ४।६४)। भ्राकृष्य — ग्राभिकृष्य।

— कुश् (कृश म्राह्वाने रोदने च)। ग्रये गौरीनाथ त्रिपुरहर शम्भो त्रिनयन। प्रसीदेत्याक्रोशन् (भर्तृ ० ३।५७)। ग्राक्रोशन् उच्चैश्वाहरन्। पतिमाचुक्रुशुरचापि सस्वनं चापि चुक्रुशुः (रा० २।२०।६)। ग्राचुक्रुशुराचक्रन्दुः। ग्राऽन्यः क्रोशित प्रान्यः शंसति (तै० सं० ७।४।६।३)। ग्राक्रोशित,
निन्दति, ग्रवक्षिपति, परिवदति । यथाभिप्रेतिमितरां ब्रह्मचार्याक्रोशेत् (लाट्या० श्रौ० ४।३।१६)। ग्राक्रोशेत् शपेत्। क्रुध्यन्तं न प्रतिकृष्येदाकृष्टः कुशलं वदेत् (मनु० ६।४८)। ग्राक्रुष्टः शप्तः, ग्रपशब्दमुक्तः। तत्र
त्वाक्षारगा यः स्यादाक्रोशो मैथुनं प्रति (ग्रमरः)। ग्राक्रोशोऽभिशंसनम्।
ग्राक्रोशमपि परिहासमाकलयन्ति (काद०)। ग्राक्रोशो निन्दा। ग्रपवादः।
विषठ्या ग्राक्रोशे (पा० ६।३।२१)। उक्तोऽर्थः। शतं ब्राह्मग्रमाक्रुश्य क्षत्रियो वण्डमहंति (मनु० ६।२६७)। ग्राक्रुश्य ग्राक्रोश्यः ग्रपमाध्य । तं तु मां
जीवलोक्रोऽयं नूनमाक्रोध्दुमहंति (रा० २।१२।६६)। ग्राक्रोध्दं धिक्कर्तुम्।

—क्षर् (क्षर संचलने)। मातरं पितरं जायां भ्रातरं तनयं गुरुम्। भ्राक्षा-रयन् शतं दाष्यः (मनु० ६।२७५)। भ्राक्षारयन् दूषयन्। यशो दूषयन्, दोषेण गच्छन्, दोषमाग् इति प्रख्यापयन्। पूर्वमाक्षारयेद्यस्तु नियतं स्यात्स पापभाक (नारद०)। भ्राक्षारयेत् दोषमारोपयेत्। यः स्वल्पेनापि कार्येण् सुहृदाऽऽक्षारितो भवेत् (भा० शां० ६३।४०)। भ्राक्षारितो धनग्रहणेन रिक्तः स्यादित्यर्थ इति नीलकण्ठः। यद्यप्याङ्पूर्वस्य क्षरतेः क्षीरणतायां प्रसिद्धिनं, केवलस्य तु समस्ति तपः क्षरति विस्मयादित्यादिषु दर्शनात्। पूर्वमाक्षारितो दोषैः (मनु० ६।३५४)। भ्राक्षारितो निन्दितोऽभिशस्तः।

— क्षि (क्षि निवासगत्योः)। सर्वान्पथो ग्रनृगा ग्राक्षियेम (ग्रथर्व० ६। ११ ११३)। ग्राक्षियेम — ग्रावसेम। य ग्राक्षियन्ति पृथिवीमुत द्याम् (ग्रथर्व० १८।२।४६)। उक्तोऽर्थः। तान् जनान् य ग्राक्षियन्पृथिवीम् (ग्रथर्व० १२।१। ५७)।

— क्षिप् (क्षिप प्रेर्ग्)। तमाक्षिपत्कीचकोऽथ बलेन बलिनां वरः (भा० वि० २२।६१)। ग्राक्षिपत् = ग्रवाक्षिपत् = ग्रवापातयत्। स्वं वत्समितिपिबन्तं विषागाकोट्याऽऽक्षिपति घेनुः (तन्त्रा० ४।१०)। ग्राक्षिपति पराणुदति। यथा नाक्षिप्यसे विषयैः (काद०)। नाक्रुड्यसे न प्रधप्यंसे। ग्ररे रे राघागर्भभारभूत किमेवमाक्षिपसि (वेग्गी० ३)। ग्राक्षिपसि ग्रिधिक्षपसि। वस्तुतस्तु नेह पूर्व-पदमाक्षिप्यते (पा० ६।३।३४ सूत्रे सि० कौ०)। ग्राक्षिप्यते प्रत्यवमृश्यते।

मतीः छः सूक्तसाम्नोः (पा० ४।२।४६)। ग्रत्र काशिका-मत्वर्धग्रह्णोन समर्थ-विभिवतः प्रकृतिविशेषणं प्रत्ययार्थं इति सर्वमाक्षिप्यते । श्राक्षिप्यते सन्नि-धाप्यते उपस्थाप्यत इति पदमञ्जरी । ग्राङ् = इतः = ग्रवीक् । सम्बन्ध-शब्दाश्च पुनरेवमात्मका यदुत सम्बन्धिनमाक्षिपन्ति (भाष्ये)। जात्या व्यक्ति-राक्षिप्यते (का० प्र०२)। उक्तोऽर्थः। कथंचित्समाधीयमानमप्येतद् गोमय-पायसीयं न्यायमाक्षिपति (यो॰ सू० १।३२ भाष्ये)। हीनाङ्गानितिरिक्ताङ्गान् नाक्षिपेत् (मनु० ४।१४१) । नाक्षिपेत् नोपहसेत् । याबत्ते पृथिवीं पार्था हत्वा भ्रातृशतं रणे। नाक्षिपन्ति महात्मानः" (भा० द्रोरा० १२२।१६-२०)॥ श्राच्छिन्दन्ति । ततस्तु तावकं सैन्यं दीप्तैः शरगभस्तिभिः । श्राक्षिपत्पत्व-लाम्बूनि निदाघाकं इव प्रभु: (भा० द्रोग्ग० १४६।१०-११)।। भ्राक्षिपत्= श्रहरत् = उविच्छनत् । स ददाति मनुष्येभ्यः स चैवाक्षिपते पुनः (भा० द्रोगा० २०२।११३) । आक्षिपते आच्छिनत्ति, प्रत्यादत्ते । तस्मिन्पचुप्लोतं वाऽऽक्षिपेत् (सुश्रुत० २।१६३।२१) । निक्षिपेदित्यर्थः । संयोज्याक्षिपते भूयस्तथा भूतानि भूतकृत् (भा० पु० १०।८२।४४)। ग्राक्षिप्ते संहरते । हिंसकस्तावद् वध्यस्य वीर्यमाक्षिपति (यो० सू० २।३४ भाष्ये)। पदन्नोमास्—(६।१।६३) सूत्रे पदादय मादेशा पादादिकां स्वाधिकीं प्रकृतिमाक्षिपन्तीत्युक्तम् । म्राक्षेप उप-स्थितिः । उवस्थापयन्तीत्यर्थः । न यौवनमाक्षिपेज्जरा मे (बुद्ध० ४।३४) । श्राक्षिपेत् हरेत् । श्रान्छिन्द्यात् । स्वोक्तमाक्षिपति । प्रतिषेधतीत्यर्थः । ग्राक्षिपन्तीमिव प्रभां शशिन: स्वेन तेजसा (भा० वन० १६१२३)। वाक्षिपन्तीम् = ग्राच्छिन्दतीम्, न्यक्कुवंतीम्, पश्चात्कुवंतीम्, ग्रधरयन्तीम्। म्राक्षिपन्तं प्रभां भानोः स्वशृङ्गैः काञ्चनोज्जवलैः (भा० म्रादि० १७।४)। उक्तचर एवार्थः । भ्राक्षिपंस्तरसा गिरीन् (भा० पु० ६।१२।२८)। श्राक्षिपन् हरून् । श्राक्षिप्यमागाः शस्त्रास्त्रकोविदः शस्त्रमन्यवत् (राज० ७।१०-भि २)। **ग्राक्षिप्यमा**गः तिरस्कियमागः। कुतूहलाक्षिप्तहृदयः (उत्तरः)। कौतुकाकुष्टचेता इत्याह । अधिकाराक्षिप्तयोः (मुद्रा०१) । आक्षिप्त आच्छिन्न श्रामृष्ट इत्यनयन्तिरम् । श्राक्षिप्तिमव मे चेतः (वेग्गी० २) । श्राक्षिप्तं विक्षिप्तं व्याकुलम् । अक्लेशलभ्या हि भवन्त्युत्तमार्था महात्मनाम् । जन्मान्तराजिताः स्फारसंस्काराक्षिप्तसिद्धयः (कथा० ७।१६) ॥ ग्राक्षिप्ता भ्राहृताः । ग्राक्षिप्त-सूत्रा मगुयश् छिन्नपक्षा इव द्विजाः (भा० वन० ८०।५)। श्राक्षिप्तसूत्राः छिन्नसूत्राः । म्राक्षिप्तो जयकुञ्जरेगा तुरगात् (रत्ना० ४।१२) । म्राक्षिप्तो -धः पातितः । श्रनुग्रहस्तावदाक्षिप्ताधिकारयोर्भद्रभटपुरुषदत्तयोः (मुद्रा ० ३)। ग्राच्छिन्तनियोगयोरित्यर्थः । वरमन्धो न चक्षुष्मान् मदादाक्षिप्तसत्पथः (का० नी । सा । १५।४) । परित्यकतसन्मागं इत्याह । मधूत्सवाक्षिप्तपौरलोकं गृहम्

(कथा० ४।३५)। ग्राक्षिप्त ग्राकृष्टः । भूमावाक्षिप्य कीचकम् (भा० वि० १६। ह)। स्राक्षिप्य पातियत्वा । (शिलायाम्) स्राक्षिप्य स्वेच्छ्या भक्षयति बको जल-चरान् (पञ्चतः)। एवंवादिनो वचनमाक्षिप्य (कादः)। अन्तरा प्रतिबध्ये-त्यर्थ: । इत्याक्षिप्य तत्कथां कथं चित् प्रसाद्यमानोपि न तस्थौ (बि० पू० ४।१३। १०१) । उक्तोऽर्थः । श्रत्रपादमाक्षिप्य (२घु० ७।७) । श्राक्षिप्य प्रतिसंहृत्य । ततस्तेजइच चक्ष इच सर्वप्राणभृतामपि। आक्षिप्य सहसा सूर्यो द्योतते स्वेन तेजसा (ग० ४।४०।६५) ।। भ्राक्षिप्य ग्रभिभूय । कल्पान्ते चंव सर्वेषां स्मृति-माक्षिप्य तिष्ठति (भा० ग्रनु० १४।३५०)। श्राक्षिप्य विलुप्य संहृत्य। स केशेषु परामृष्टो बलेन बलिनां वरः । भ्राक्षिप्य केशान्वेगेन बाह्वीर्जग्राह पाण्डवम् (भा० वि० २२।५२-५३) ।। त्राक्षिप्य मोचियत्वा । अशुभेभ्य: सदाऽऽक्षिप्य (मानसम्) शुभेष्वेवावतारयेत् (भा० शां० ३०८।१६) । ग्राक्षिप्य विप्रकृष्य वियोज्य । अंशुकाक्षेपविलज्जितानाम् (कु० १।१४) । स्रंशुकाक्षेपोंऽशुकापहर-स्म । कल्पाक्षेपकठोरभैरवमरुद्० (उत्तर० ५।१४) । कल्पाक्षेपः मृष्टिसंहारः, संवर्तः, सम्प्लवः । विरुद्धमाक्षेपवचस्तितिक्षितम् (कि० १४।२५) । श्राक्षेपवचोऽ-धिक्षेपवचनम् । विषयाक्षेपपर्यस्तबुद्धिः (भर्त ० ३।४७)। विषयाक्षेप इन्द्रियार्था-कर्षमास् । गोरोचनाक्षेपनितान्तगौरै: (कु० ७।१७) । आक्षेपो निक्षेपो न्यास: । स्वसिद्धये पराक्षेपः (का० प्र०२)। ग्राक्षेपः प्रत्यवमशं उपलक्षराम्। श्राक्षेपो विरोधोवितर्दोषकथनम् । ग्राक्षेपोऽलङ्कारविशेषः साहित्ये — ग्राक्षेपः स्वयम्बत-स्य प्रतिषेधो विचारशात् । चन्द्र सन्दर्शयात्मानमथवास्ति प्रियामुखम् (कृवलय० ७३) ।। निगदव्यांख्यातः इलोकः । कथारसस्याक्षेपसामर्थ्यम् (काद०) । श्राक्षेपो मनोविनोदः। वदनमाहरन्तीं तत्कृताक्षेपमीशः (कु० ७।६५)। ग्राक्षेप श्राकर्ष गुमन्नमनम् । पाण्डवेषु च साक्षेप द्रोणं जानाति ते सूतः (भा० द्रोगा० १२।३०)। साक्षेपं पक्षपातिनम् । सोऽयं प्राप्तस्तवाक्षेपम् (भा० द्रोगा० १०२।६) । ग्राक्षेपः शरगोचरः । ग्रपगताक्षेपः (यो० वा० ४।३५।६८) । ग्राक्षेप उपहितमावः । त्यक्तसंकुचितात्मस्वरूप इत्यर्थः । ग्रभिद्रवगामाक्षेपमवस्थानं सविग्रहम् (भा० शल्य० ५७।१६) । श्राक्षेपम् परयत्नस्य तत्पातनहेतुता-सम्पादनम् । ग्राक्षेपसर्गयोः कर्ता निश्चलः पुरुषः स्मृतः (भा० शां० ३१८।४३) । श्राक्षेपः प्रलयः । श्रायामविस्रम्भाक्षेपैस्त उच्यन्ते (ऋ० प्रा० ३।१)। श्राक्षेपस्तिर्यग्गमनं मात्राणाम् इत्युवटः। बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थः प्रागायामः (यो० सू० ४।२।५१) । विषयाक्षेपी विषयसम्बन्धी ।

<sup>-</sup>क्ष्म् (क्ष्णु तेजने)। तूब्स्मिनयः कुम्भमाक्ष्मीत (का० श्री० २१। ४।६)। क्षिपतीत्यर्थः। भिनत्तीति वा।

<sup>—</sup> खिद् (खिद छन्दोमात्रगोचरः)। शत्रूयतामाखिदा भोजनानि (ग्रथवे ।

४।२३।७) । ग्राच्छिन्धीत्यर्थः । ग्राङ्पूर्वः खिदिराच्छेदने वर्तत इति सायगः। म्राहं खिदामि ते मनो राजाइवः पृष्ठशामिव (अथवं० ६।१०२।२)। यथाखिदते प्रखिदते च (ते० सं० ४।५।६।२) । उक्तोऽर्थः ।

—खन् (खनु अवदारणे) । आङ्पूर्वः खनितरन्तविदारणे वतंते यथाऽऽखु-रित्यत्र यथा वाऽऽखर इत्यत्र।

- ख्या (ख्या प्रकथने) । तदेकं सत्त्रेघाऽऽख्यायते (श० ब्रा० १०।४।१।१) । श्राख्यायते कीर्त्यते, उदाह्मियते, कथ्यते । देवजातानि गण्च श्राख्यायन्ते (श० ब्रा० ४४।४।२।२४) । उक्तोऽर्थः । सुवर्णविन्दुरित्याख्यायते (मालती० E) । आख्यायते संज्ञायते, समाख्यायते । श्रादित्यानीमानि शुक्लानि यजूषि वाजसनेयेन याज्ञवल्क्येनाख्यायन्ते (बृहदा० उ० ६।४।३)। प्रसिद्धि नीयन्त इत्याह । ग्रन्तर्गतमिप व्यक्तमाख्याति हृदयं हृदा (रा० १।७७।२८) । ग्राख्याति जानाति । ते रामाय वधोपायमाचर्ख्युविबुधद्विषः (रघु० १४।४) । रामा-याऽऽचल्युः शशंसुः । योऽघीते चतुरो वेदान्सर्वानाख्यानपञ्चमान् (भा० दन० ५८।६) । ग्राख्यानमितिहासः पूर्ववृत्तोक्तिः । ग्राख्यानमाख्यास्यन् (श० बा० १३।४।३।२) । तदाख्यातविधानं च योगः संचार एव च (भा० शां० ५६।४८)। ग्राष्यातविधानम् ग्रमिमन्त्रितदुन्दुमिध्वनिना प्रयाणादिकथनम् । सेवा श्ववृत्ति-राख्याता (मनु० ४।६) । भ्राख्याता व्यपदिष्टा कीतिता । किंवा शकुन्तलेत्यस्य मातुराख्या (शा० ७)। आख्या समाख्या, संज्ञा, नामधेयम्। पश्चादुमाख्यां सुमुखी जगाम (कु १।२६) । वृसीषु रुचिराख्यासु निषेदुः काञ्चनीषु ते (रा० ७।६०।१२) । श्राख्याऽभिख्या शोमा । विभाषाऽऽऽख्यानपरिप्रइनयोरिङच (पा० ३।३।११०) । स्राख्यानं प्रतिवचनम् । न ह्यन्यत्पृष्टेनान्यदाख्येयम् (२।२४ सूत्रे भाष्ये) । श्राख्येयं प्रतिवक्तव्यम् । ग्राख्यातोपयोगे (पा० १। ४।२६) श्राख्यातोपदेष्टा । ग्राख्यातारच विद्यन्ते पुमांश्चेद् विद्यते कुले (भा० उ० ७२।६३) । ब्राख्यातारः कीर्तयितारः, वर्णयितारः ।

—गम (गम्ल गतौ) । विश्वो ह्यन्यो ग्ररिराजगाम (ऋ० १०।२८।१) । भ्राययावित्यर्थः । श्रा घा ता गच्छान् उत्तरा युगानि (ऋ० १०।१०।१०) । उक्तोऽर्थः । अथ ये प्रवृत्तेर्थे अमिताक्षरेषु ग्रन्थेषु वाक्यपूरणा आगच्छन्ति (नि॰ १।६) । श्रागच्छन्ति ग्रागमा उपजना मवन्ति, उपचीयन्त इत्यथः। अभीयीत वा तद्विद्भ्यो वा पर्वागमयेत (गो० गु० १।४।१४) । श्रागमयेत शिक्षेत । उपादवीत । उपयुञ्जीत । ग्रागमय दण्डनीति कुलविद्याम् (दशकु०)। ग्रागमय शिक्षस्व । ग्रागमयस्व तावन्मागावक । सहस्व, प्रतीक्षस्वेत्यर्थः । ग्रागमेः क्षमायामिति वातिके काशिकावामुदाहरराम् । यावदागमयतेऽय नरेन्द्रान् स स्वयं-वरमहाय महीन्द्रः (नै॰ ४।१)। भ्रागमयते भ्रानाययति । सर्वमागमयामास पाप्ड-

वानां विचेष्टितम् (भा० उ० ७।४) । ग्रागमयामास ज्ञातवान् । ग्रात्मनस्तु ततः श्रेयो मार्गवात्सुमहातपाः । ज्ञानमागमयत्प्रीत्या "(भा० शां० १२४।२५) ॥ श्रागमयत् ग्रलब्ध, ग्रविदत् । यत्रागमयमानानामसत्कारेगा पृच्छताम् (भा० शां० २८७।४१) । प्रागमयमानानां शिक्षमारानाम् । भवतां च यथा जन्म तदप्यागमित मया (भा० म्रादि० १३७।१६) । म्रागमितम् म्रवगतम् । सम्यगा-गमिता विद्या प्रबोधविनयाविव (रघु० १०।७१)। ग्रागमिता उपात्ता गृहीता। पुरारामागम्य ततो ब्रबीम्यहम् (भा० म्रादि० ५६।७)। तद् व्याकररामागम्य परं ब्रह्माधिगम्यते (वा० प० १।२२) । श्रागम्य = श्रधिगम्य, श्रवगम्य । देशा-न्तरादागमय्य व्याचक्षागान् क्षमापतिः (राज० ४।४८८) । श्रागमय्य श्रानाय्य । यथाऽयमागमो मह्यं यथा चेदमभूत्पुरा (भा० ग्रादि० ७१।१८)। ग्रागमो गुरूपदेशः। ग्रागमे च प्रयोगे च चक्रे तुरुविनात्मना (भा० ग्रादि० २२१। ७४) । ध्रागमः शास्त्रम् । यस्यागमः केवलजीविकायै तं ज्ञानपण्यं विशाजं वदन्ति (माल० १।१७)। भ्रागमः शास्त्रज्ञानं व्युत्पत्तिः । द्वावप्यागमिनौ प्रयोग-निपुर्गी च (माल०१)। ग्रागमिनी शास्त्रज्ञी। बहुधाप्यागमैभिन्नाः पन्थानः सिद्धिहेतवः (रघु० १०।२६)। आगमः शास्त्रम् । नाधर्मेगागमः किञ्चन्मानुषान् प्रति वर्तते (मनु० १।८१) । आगमो धनाविप्राप्तिः । आगम निर्गम स्थानं तथा वृद्धिक्षयावुभौ (मनु० ६१४०१) । श्राममो देशान्तरीयद्रव्य-स्यागमनम् । यदागमास्तद्गुराभितास्तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते (परिभाषा) । श्रागम उपजनः । पूर्वभूक्त्या च सततमुदकस्यागमेन च (एतैलिङ्गैनंथेत्सीमाम्) (मनु० ५।२५२)। आगमः प्रवाहः । अत्रैव च मया प्राप्त भ्रागमो वानरेषु वै (रा० ६।४।३०)। भ्रागमः परिचयः। इति चाप्यागमं भूयो दैवस्य प्रतिपालये (भा० वि० २०।७) । श्रागम श्रानुकूल्यम् । दैवस्य चागमे यत्नस्तेन कार्यो विजानता (भा० वि० २०१६) । उक्तपूर्व एवार्थः । ग्रागमा वः शिवाः सन्तु स्वस्था भवत पुत्रकाः (भा० ग्राश्रम० ३६।४०) । ग्रागमाः पन्थानः । ग्रागमास्ते शिवाः सन्तु (रा० २।२५।२१) । अनन्तरोदीरित एवार्थः । नियमस्तु स यत्कर्मानित्यमागन्तु-साधनम् (ग्रमरः) । ग्रागन्तु बाह्यं कादाचित्कम् । ग्रागन्तुकः पाठः । प्रक्षिप्तः, श्रसम्प्रदायः । बहुप्रकृतावागन्तुना पर्वगाऽवग्रहो भवति (वा० प्रा० ४।७) । श्रागन्तु श्रम्युच्चितम् । स न मन्येतागन्तूनिवार्थान् देवतानाम् (नि० ७।४) । भ्रागन्तवो बाह्याः, बहिष्ट भ्रागता न तु देवतात्मान्तर्भृताः ।

- —गुर् (गुरी उद्यमने) । द्विरागूर्य मैत्रावरुगो द्विः प्रेष्यति (ऐ० बा० २। २८) । पुरोडाशं पचत्यं जुषस्वेन्द्रागुरस्व च (ऋ० ३।४२।२) । श्रागुरस्व = श्रनुमन्यस्व । श्रा च शास्स्वा च गुरस्व (वा० सं० २१।६१) । श्रागुरस्व = उद्यच्छ । धात्वर्थं एवानुवृत्तः । दैवीं वाचं दुन्दुभ ग्रागुरस्व (ग्रथर्व० ४।२०।४) । उक्तचर एवार्थः । सर्वाभ्यो वा एष देवताभ्यः सर्वेभ्यः पृष्ठेभ्य ग्रात्मान-मागुरते । यः सत्रायागुरते (तै० ब्रा० १।४।७।७) । छेदार्थमागूर्णपरस्वधानाम् (ग्रवदा० विश्व० जा० ४०) । उद्यतस्वधितीनामित्याह । ग्रधिकृत्य प्रस्तुत्य ग्रागूर्यत्यर्थं इति ग्रधिकृत्य कृते ग्रन्थे (४।३।८७) इत्यत्र काशिका ।
- —गूर् (गूर उद्यमने) । गिरा प्रभोरुपालब्धस्तदागूरणगर्भया (राज॰ ७।१६६२) । आगूरणं भत्संनस् ।
- —गृ (गृ शब्दे) । यया चिद्विश्वे वसवो ग्रुग्गन्ति (ऋ० ७।३८।३)।
  ग्रागृग्गन्ति प्रशंसन्ति, स्तुवन्ति । ग्रा यस्य ते महिमानं शतमूते शतकतो गीभिगृंगान्ति कारवः (ऋ० ८।४६।३)। उक्तोऽर्थः ।
- —गै (कै गै शब्दे)। सह स्मैभ्यः कामानागायित । धागाता ह वै कामानां भवित (छां० उ० १।२।१४) । कं ते काममागायानि (छां० उ० १।७।६) । कामानागायित स्म गानेन सम्पादयित स्म । ध्रागाता गानेन सम्पादकः । ध्रागायानि गानेन सम्पादयामि । यो वाचि भागस्तं देवेभ्य ध्रागायत् (श० ब्रा० १४।४। १।३) । उक्तोऽर्थः ।
- ग्रन्थ (ग्रन्थ सन्दर्भे)। तद्यथा पुनराग्रन्थं पुनर्निग्रन्थमन्तं बच्नीयान्मयूखं वान्ततो घारणाय निहन्यात् तादक् तत् (ऐ० बा० ४।१४)।
- —ग्रह् (ग्रह उपादाने)। ग्रा ता एता वचीयुजा हरी गृभ्गे सुमद्रथा (ऋ० ६।४५।३६)। ग्रागृभणे —ग्रागृहणे, रुग्धिम, वारयामीत्यर्थः। ग्रागृहगीतं सं बृहतं प्राणापानान्यर्वदे (ग्रथर्व० ११।६।११)। ग्रयमागृहीतकम-नीयकङ्कगाः (करः) (उत्तर० १।१६)। ग्रागृहीतो बद्धः। चलेपि काकस्य पदार्पगाग्रहः (नै०)। ग्राग्रहोऽभिनिवेशः।
- —घुष् (घुषिर् भ्रविशब्दने, घुषिर् शब्द इत्येके)। ग्रास्य श्रवस्याद् ग्रा च घोषात् (ऋ० ५।३७।३)। भ्राधोषात् संश्रवस्य विषयः स्यादित्यर्थः।
- झा (झा गन्धोपादाने)। गन्धमाझाय चीव्याः (मेघ० २१)। गन्धमुपादायेत्यर्थः। येन वा गन्धानाजिझति (ए० उ० ४।१)। आ जिझ कलशम्
  (वा० सं० ६।४२)। मूब्न्याझायते स्वापदैः (सुश्रुते १।११०।४)। उक्तोऽर्थः।
  मूब्नि केशवमाझाय (भा० आदि० २२१।४०)। आझाय चुम्बित्वा नासिकया

स्पृष्ट्वा वा ।। भ्राजन्न मूँ विन बालांश्च (भट्टि० १४।१२)। उक्तोऽर्थः । व्यान्नो मामान्नातुमागतवान् (दलकु०) । श्रान्नातुमाक्रिमतुमवस्कन्तुम् । कामान्नातयाऽ नया (दलकु०) । कन्दर्णाकान्तयेत्यर्थः ।

—चक्ष (चिक्षङ् व्यक्तायां वाचि)। ग्राचष्ट ग्रासां पाथो नदीनां वहण् उग्रचक्षाः (ऋ॰ ६।३४।१०)। ग्राचष्टे सम्पद्द्यति। पाथिस सिलले हशं पातयित।
वातो देवेभ्य ग्राचष्टे यथा पुष्ठष ते मनः (श० बा० ३ ४।२।७)। ग्राचष्टे नपयित वेदयित ग्राख्याति। गां धयन्तीं परसमै नाचक्षीतेति स्मृतिः। वरसं
धापयमानां गां परसमै न शंसेदित्यर्थः। रामायाचचक्षे ताम् (रा० ३।२।६)।
ग्राचचक्षे "भर्ते कन्यां शिखण्डिनीम्। ग्राचचक्षे प्रख्यापयामास। तं रथं राजपुत्राय सूतः "श्राचचक्षे (रा० २।३६।१३)। सज्जो रथ इति निवेदयामास।
भरवमुच्चैविक्वनमृगोऽसकृद् ग्रामघातमाचष्टे (व० वृ० सं० २६।३)। ग्राचष्टे
ग्रामघातनिभित्तमावमात्मनो वेदयित। शर्व इति यथा प्राच्या ग्राचक्षते भव
इति यथा वाहीकाः। (श० बा० १।७।३।-)। ग्राचक्षते संजानते संज्ञया
कीतंयन्ति।

—वस् (वसु भक्षणे)। ग्राचान्तः पुनराचामेत् (गो० गु० १२।३७)। श्राङ् ईषदर्थे। ईषद् भक्षयेत् ग्रदनीयात् । त्रिराचामेदपः पूर्वम् (मनु० २।६०)। उक्तोऽथंः। ग्रनुष्णाभिरफेनाभिस्तीर्थेन'''सर्वदाचामेत् (मनु० २।६१)। ग्राचामेत् प्रमृज्यात् (मुखम्), शोधयेत्। ग्राकाशवायुदिनयौवनोत्थाना-चामित स्वेदलवान्मुखे ते (रघु० १३।२०)। हरतीत्युपचरितोऽर्थः। ते ह्या वासुदेवस्य दारुकेण प्रचोदिताः। पन्थानमाचेमुरिव ग्रसमाना इवाम्बरम् (भा० उ० ५३।४६)। पन्थानमितत्वरिता ग्रत्यक्रामन्नित्यर्थः। नाचेमे हिममिष वारि वारणेन (कि० ७।३४)। शैवालभोजनश्चैव तथाऽऽचामेन वर्तयन् (भा० शां० (३०३।१६)। ग्राचामो मक्तमण्डः।

—चर् (चर गितमक्षणयोः)। ग्राच परा च चरित प्रजानन् (ऋ० १०।१७।६)। ग्राचरित ग्रमुकूलमािममुख्येन चरित गच्छित । ग्राथवंणे (७। १०।१) तु दिवः पृथिवीमागच्छितीत सायणमाष्यम् । ग्राच परा च पियिष्टिचरन्तम् (ऋ० १।१६४।३१)। ग्राचरन्तमर्वागच्छिन्तम् । नभस्वतीरा वां चरन्तु वृष्ट्यः (ऋ० ६।२४।६)। ग्राचरन्तु इहागच्छन्तु । कृति वसान ग्राचर (वा० सं० १६।४१)। उक्तोऽर्थः। एते पतन्ति चत्वारः पञ्चमक्चाचरंस्तैः (छा० उ० ५।१०।६)। ग्राचरन् संव्यवहरन्, सङ्गच्छमानः। संवत्सरेण पति पिततेन सहाचरन् (मनु० ११।१६०)। एकयानगमनैकासनोपवेशनैकपङ्कितः भोजनङ्गानसंसर्गानाचरिनिति कुल्लूककृतं विवरणम् । जानन्ति हि मेधावी जडवल्लोक ग्राचरेत् (मनु० २।११०)। ग्राचरेत् व्यवहरेत्। कि निगमनिरुक्त-

व्याकरण्यकोन घातुतोऽर्थः कल्पयितव्य उत यत्र म्लेच्छा ग्राचरन्ति स शब्दार्थ इति (मी० १।३।१० शा० भा०) । व्यवहरन्ति प्रयुञ्जत इत्यर्थः । तस्यां त्वं साधु नाचरः (रघु० १।७६) । नाचरः = नावर्तथाः, न व्यवाहरः । यद् यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः (गीता ३।२१)। श्राचरति व्यवहरति, श्रनु-तिष्ठति, विद्याति । पुत्रमिवाचरति शिष्यं पुत्रीयति शिष्यम् । उपमानादाचारे (पा० ३।१।१०) इति सूत्रे वृत्तावुदाहरराम् । शिष्ये पुत्रवद् वर्तत इत्याह । सम्द्यमी मण्डलजुद्धिमाचरेत् (का० नी० सा० ८।६०) । ग्राचरेत् क्यात् । भिषाभेपजमाचरेत् (का० सं० खि० भ्रन्तर०)। भेषजमाचरेत् भेषज्यं कुर्यादित्यर्थः । आचरति मित्रस्येति (का० श्री० १६।४।१५) । आचरति प्रक्षिपति (इन्धनम्) । ग्रद्धि तृरामघ्न्ये विश्वदानीं पिव शुद्धमुदकमाचरन्ती (ग्रथर्व ० ७।७७।११) । ग्राचरन्ती सर्वत इवरन्ती । प्राणात्यये तथाज्ञानादा-चरन्मदिरामपि (भा० शां० ३४।२०)। आचरन् पिबन्। शकथितं च (पा० १।४।५१) इत्यत्र भाष्ये ब्रुविशासिगुणेन च यत्सचते तदकीतितमाचरितं कवि-नेति कारिकायामाचरितमित्युक्तम् इत्यर्थे प्रयुक्तम् । यथाचरितमेवात्र शस्त्रं पत्रं विधीयते (भा० शां० १०१।२)। ग्राचरितं क्लदेशादागतम् । पत्रं बाइनम् । धर्मेण व्यवहारेगा छलेनाचरितेन च (मन्० ६,४१)। दारपुत्रपश्नम् ाहत्वा कृत्वा द्वारोपवेशनम्। यत्रार्थी दाप्यतेऽर्थं स्वं तदाचरितमुच्यते ।। इत्यत्र कुल्लुकोद्धतं बृहस्पतिवचः । तस्कराचरितो मार्गो नैष वीरनिषेवितः (रा० ३।५१।२८)। ग्राचरित ग्रास्थित: । ग्रगस्त्याचरितामाशां दक्षिणां हरि-यूथपाः । (रा० ४।४५।६) । ग्रगस्त्याचरितामाशामनाशास्यजयो ययौ (रघु० ४।४४) । उक्तोऽर्थः । मार्गं सन्मार्गगतिभिः "। पूर्वेराचरितं सद्भिः शास्त्रीयं न परित्यजेत् (का० नी० सा० १२।५)। आचरितं निषेचितम्। शय्यासने चाचरिते नाविशेत् (ग्राप० घ० १।२।८।११) । श्राचरिते उपयुक्ते । तेषु वनमुख्येषु सुरैराचरितेषु च (हरि० १।२६।८)। भ्राचरितेषु कृत-संवारेषु । प्रासादाग्राशि रम्याशि नगरोपवनानि च । सम्पन्नानि सुगन्धीनि युक्तान्याचरितुं त्वया (रा० ३।४६।२५) ।। ग्राचरितुं विचरितुम्। तस्मिन्देशे य ग्राचारः पारम्पर्यक्रमागतः (मनु० २।१८) । श्राचारः सामियको धर्मः कुलाचारइच । ये ग्रस्या ग्राचरणेषु दिधिरे (ऋ० १।४८।३) । श्राचरणमागमः । स्रधीतिबोधाचरणप्रवारणः (नै० १।४) । - आचरणमुपदेशस्य विधिवदनुष्ठानम् । स यथा प्रयोग्य आचरगो युक्तः (छां० उ० ८।१२।३)। ग्राचरणः सर्वत्र चरणशीलो रथः, शकटो वा । प्रयोग्यो वाजी ्बलांबर्बे वा। याचर्यो देनः। चरेराङ चागुरौ इति वातिके वृत्ताबुदाहर-राम्। भ्राचरितं विचरितं योग्य इत्यर्थः ।

- —चि (चिञ्चयने) । श्रोचिक्याते च भूयोपि राघवौ तेन पन्नगैः (भट्टि० १४।४७)। श्राचिक्याते श्राच्छन्नौ । शैलैरिवाचिनोद् भूमिम् (भट्टि० १७।६६)। श्राचिनोत् श्राच्छादयत् । श्राचार्यः कस्मात् । श्राचारं ग्राहयति, श्राचिनोत्यार्थान्, श्राचिनोति वुद्धिम् इति वा । (नि० ३।४।१२) । श्राचिनोति वर्धयति । कचाचितौ विष्वगिवागजौ गजौ (कि० १।३६) । श्राचितौ = श्राकोर्गौ । विन्दुभिश्चाचयोऽङ्गानाम् (श्र०ह० सूत्र० ७।२३) । श्राचयो व्याप्तः ।
- छिद् (छिदिर् हैंबीकरणे)। मिषतामाच्छिनत्त नः (कु० २।४६)।
  प्राच्छिनत्त ग्राक्षिप्य गृहणाति । भर्तारमाच्छेत्स्यामि कामिनीभ्यः (भा०)।
  व्यावर्तयिष्यममीत्यर्थः । ग्रथ (कुशानि) सकृदाच्छिन्नान्युपमूलं दिनानि भवन्ति
  (श० बा० २।४।२।१७)। दिनानि दितानि । संलापो विपुलोदयः । लभ्यते
  नान्तराच्छेत्तं दुर्जातैर्जातु दुर्जनैः (राज० ३।१४२)। ग्राच्छेत्तमाक्षेप्तुम् । लभ्यते
  शक्यते । मम वच ग्राच्छित् । ग्राक्षिप्य, श्रगणियत्वेति वा । ग्राच्छित् धमनीमिप
  (भा०)। छित्वा, क्रांतत्वा शकलोक्त्येति वा । ग्राच्छित् पुत्रे निर्याते कौसल्या
  यत्र जीवति (रा० २।५७।२२)। ग्राच्छिद्य न्यायप्राप्तमभिषेकं परित्यज्य ।
   छर (छर छेदने) । सामोत्मवेताच्छित्वा प्रियेगा । ग्राच्छित्वा नावच्छेदं
- खुर् (छुर छेदने) । सामीन्मुखेनाच्छुन्ता प्रियेगा । ग्राच्छुरिता नखच्छेदं लिस्मता ।
- —छृद् (उछृदिर् दीष्तिदेवनयोः)। ग्रथैनामाच्छृगान्ति (उखाम्) (श० न्ना० ६।४।४।१४) । एतस्यामुखायां पय ग्रासिञ्चन्तीत्याह ।
- —छो (छो तनूकरणे)। कस्त्वाऽऽछ्यति (वा० सं० २३।३६)। ग्राच्छ्-यति — छिनति ।
- —जन् (जनी प्रादुर्मावे)। ग्रा ब्रह्मन्त्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम् । (वा॰ सं॰ २२।२२)। श्राजायतामा समन्ताज्जायताम् उत्पद्यताम्। यदा वै क्षित्रयाय पापं भवति ब्राह्मणाकल्पोऽस्य प्रजायामाजायते (ऐ॰ ब्रा॰ ७।२६)। श्राजायते जायते। श्राङ्मा नार्थः। श्रन्या घूमादिमाजाता राम जीवपरम्परा (यो॰ वा॰ ४।६०।६)। श्राजाताऽनुप्रविष्टा । ततस्ते पुनराजाति स्रष्टाः प्राप्स्यन्ति कृत्सिताम् (हरि॰ १।१६।५)। श्राजातिराजानो जन्मेत्यनर्थान्तरम्।
- —जप् (जप जल्प व्यक्तायां वाचि, जप मानसे च)। उपोत्थायाध्वर्युद्दच यजमानद्दाह्वस्य दक्षिणे कर्णे ग्राजपतः (श० ब्रा० १३।४।२।१५)। ग्राजपत ईषज्जल्पत इत्यर्थः।
- —िज (जि जये, जि श्रिभिभवे)। तासां वै होत्राणामायतीनामाजयन्ती-नामच्छावाकीयाऽहीयत (ऐ० ब्रा० २।३६)। श्राजयन्तीनामिभिभवन्तीनाम्। ते वै प्रातराज्यरेवाजयन्त श्रायत् (ऐ० ब्रा० २।३६)। श्राजयन्तः साधु जयन्तः, वशे कुर्वन्तः।

—जीव् (जीव प्राराधारणे) । आजीव्यः सर्वभूतानाम् ब्रह्मवृक्षः सनातनः (भा० ग्राह्व० ४७।१४) । श्राजीव्य श्राश्रयः ।

— ज्ञा (ज्ञा श्रवबोधनें)। एवं वै विद्वांसमाहुरिष पशूनां वाच श्राजानाति (पञ्चविद्याः १०१२।७)। श्राजानाति साकत्येन जानाति । शक्तिभिभिन्नहृदयाः स्खलन्तोषि पदे पदे । श्राजानन्ति यतः संज्ञामाजानेयास्ततः स्मृताः (श्रव्यतन्त्रे) ।। साधु जानन्तीत्यर्थः। मनो वै देवा मनुष्यस्याजानन्ति (श० ब्रा०१।१९७)। श्राजानन्ति साधु जानन्ति । श्रातुर्वचनमाज्ञाय लक्ष्मणः परवीरहा (रा० २।१६।२४)। श्राज्ञाय ज्ञात्वा । श्राङ् नान्तरमर्थे कुरुते । श्राज्ञाय सूतमभ्यन्तरं पितुः (रा० २।१६।७)। श्राज्ञाय ज्ञात्वा। श्राङ्क्यन्तरं नाह । तेषां तन्मतमाज्ञाय (भा० कर्ण० ६५।४)। श्राज्ञाय ज्ञात्वा। श्राङ्क्यन्तरं नाह । तेषां तन्मतमाज्ञाय (भा० कर्ण० ६५।४)। श्राज्ञाय नाज्ञाय । शक्या दैवगितलोंके निवर्तयतुमुद्यता (रा० ६।११०।२५) ।। श्राज्ञा प्रणयनसामर्थ्यम्, पौवापर्यविधानशक्तः । त्वमाज्ञाता त्विमन्द्रासि दाता (ऋ० १०।५४।५)। श्राज्ञाता विधाता, परिच्छेत्ता । संज्ञानमाज्ञानं विज्ञानं प्रज्ञानम् (ऐ० उ० ३।४)। श्राज्ञानमाज्ञित्तरिति शङ्करः । श्रादेश इति यावत् । मनसाऽऽज्ञायीति श्राज्ञायिन च (पा० ६।३।५) सूत्रे वृत्तावुद्वाहररण्म् । श्राजानातीत्थेवंशीलः ।

—तक्ष् (तक्षु तनूकरणे) । भ्रातक्ष्य तक्षाण इवापरेषां गात्राणि (भ्रवदा• जा० २६।२४) । भ्रातक्ष्य सन्तक्ष्य ।

—तञ्च् (तञ्चू संकोचने) । दघ्ना पय ग्रातनित । पयित दघ्यातिच्य तत् संहतं करोतीत्यर्थः । इन्द्रस्य त्वा भागं सोमेनातनिष्म (वा॰ सं॰ ११४) । सोमासेचनेन सान्द्रं करोमीत्याह । उच्छेषणाभावे तण्डुलरातञ्च्यात् तण्डुला-भावे ग्रोषधीभिः (ग्राप॰ श्रौ॰ ११४११४) । उक्तोऽर्थः । तदेषेव व्रतचर्या यत्पूर्वेद्युर्दुंग्धं दिध हिवरातञ्चनं तत् कुर्वन्ति (श॰ बा॰ ११११४११) । हिवरातञ्चनं हिविषः सान्द्रीकरणम् । यो दिधधान्यामप्रयतं पय ग्रातञ्च्य मन्थित (ग्राप॰ ध० ११२६।१४) । तकाद्यातञ्चनेन संस्कृत्येत्यर्थः ।

—तन् (तनु विस्तारे) । नेदानीं पीतिरिवना ततान (ऋ० ५।७६।३) । पीतिः पानं सोमपीयो नाततान न प्रतीक्षते इत्याह । मा त्वा तनदीशिषे वीर्यस्य (ऋ० १।६१।२३) । मा त्वाऽऽतनत् बन्नूयमार्गो मा कविचत्वां प्रत्युपस्थितो सूदित्याह । ग्रहं रुद्राय धनुरातनोमि (ग्रथर्व० ४।३०।५) । ग्रातत्रुपं करौ-मीत्पर्यः । ग्रा द्यां तनोषि रिवमितः (ऋ० ४।५२।६) । ग्रातनोषि व्याप्नोषि । यास्ते ग्रग्ने सूर्ये रुचो दिवमातन्वन्ति रिवमितः (वा० सं० १३।२२) । उक्तोऽर्थः । प्रियपुरतो युवतीनां तावत् पदमातनोतु हृदि मानः (भर्षृ० १।

३२) । पदमातनोतु पदं करोतु, ग्रास्पदं लभतापु ग्रवकाशमाप्नोतु । यदातत-मव तत्तनु (ग्रथर्व० ७।६५।३) । ग्राततम् ग्रायतम् (जान्स्य शेपः) । ग्रानन्द-नेन जडतां पुनरातनोति (उत्तर० ३।१२) । ग्रतानोति करोति जनयति । ग्रातन्वानेभ्यः (वा० सं० १६।२२) । उत्किप्तज्याकानि धनूषि कुर्वद्भ्यः । ग्रातन्वाना ग्रायच्छन्तोऽस्यन्तो ये च धावथ (ग्रथर्व० ६।६६।२) । उक्तोऽर्थः । नमस्त ग्रातान (वा० सं० ६।१२) । ग्रातानो यज्ञः, यज्ञो था ग्रातानो यज्ञं हि तन्वत इति ब्राह्मएम् । मौर्वी धनुषि चातता (रघु० १।१६) । ग्राकृष्टेत्यर्थः ।

—तप् (तप सन्तापे) । शं ते सूर्य ग्रातपतु (ग्रथर्व० ८।२।१४) । ग्रा-तपतु मातु, मासताम् प्रकाशताम् । ग्रातप्यमान् हृदये (भा० पु० ३।३१।१३) । ग्रातप्यमानं दूयमानम् ।

— तुद् (तुद व्यथने) । ग्रातोदिनौ नितोदिनावथो सन्तोदिनावृत (ग्रथर्व० ७।६५।३) । ग्रातोदिनौ सर्वतो व्यथकौ, ग्राहन्तारौ, ताडियतारौ । ततं वीगा-दिकं वाद्यमानद्धं मुरजादिकम् । वंशादिकं तु सुषिरं कांस्यतालादिकं घनम् ॥ चतुर्विधमिदं वादित्रातोद्यनामकम् (ग्रमरः) ।

— तृद् (उतृदिर् हिंसानादरयोः) । पुरा जत्रुभ्य ग्रातृदः (ऋ० ८।१।१२)। ग्रातृदः = ग्रातदंनात् द्वैधीकरणात् व्यथनात् । शतातृण्णा कृम्भी (श० का० १२।७।२।१३) । शतातृण्णा शतिच्छदा । तस्मात्तद् (रुधिरम्) ग्रातृण्णात् (पुरुषात्) प्रैति रसो वृक्षादिवाहतात् (वृ० उ० ३।६।२८) । श्रातृण्णाः छिन्नः क्षत श्राहतः ।

—तृष् (तृष प्रीराने)। म्रा यत् तृपन्महतो वावशानाः (ऋ० १।१७।३)। म्रातृषन् तृष्ताः सुहिता भ्रभूवन् । भ्रनुकामं तर्पयेथामिन्द्रावहरा। राय भ्रा (ऋ० १।७३।३)। भ्रनस्य प्रकामं तर्पयतं न इत्याह । भ्रन्यत्र भ्रातर्पणं मङ्गलालेपनं मवति ।

—तृ (तृ प्लवनतरणयोः) । उक्षन्ते ग्रदवान् तरुषन्त ग्रा रजः (ऋ० ४। ४६।१) । उक्षन्त इत्यस्य महतः कर्तारः । रज ग्रातरुषन्तः = ग्रन्तरिक्षमिति-क्राम-तः, श्रन्तरिक्षं मध्येन यान्त इति वा । ग्रातरः तरपण्यं स्यात् । तरणस्य पारगमनस् । हेतोर्यच्छुल्कं दीयते तदातरः । ग्रातरलाघवहेतोर्मु रहर तरणीं तवालम्ब इत्युद्भटक्लोकः ।

— दंश् (दंश दशने) । शत्यस्य पूर्णचन्द्रसुदर्शनम् । मुखं पद्मपलाशाक्षं काकराद॰टमत्रसम् (भाः स्त्री० २३।४) । आदण्टं वितुन्नम् ।

—दा (डुराज्दाने)। सहस्रगुरामुत्स्रष्ट्मादत्ते हि रसं रिवः (रघु० १।८८)। श्रावत्ते गृहराति हरितः। चत्वारो राजासन्दीमाददते (श० ब्रा० ३।३।४।२६)। श्राददते उद्वर्तन्त, उत्थापयन्ति । एकस्मिन्नेव पशावादीयमानेऽ

प्रियं भवति किमु बहुषु (श० ब्रा० १४।४।२।५२)। श्रादीयमानेऽपह्रियमाणे। निश्चितार्थामिति वाचमाददे (कि॰ ११३)। वाचमाददे वक्तुं प्रचक्रमे । प्रदीपः स्नेहगादत्ते दशयाभ्यन्तरस्थया (शिशु० २। ५५)। श्रादत्ते श्रात्मन्यन्तः करोति । स हि सर्वस्य लोकस्य मन ग्राददे (रघु० ४।८) । ग्राइदे, जहार, चकर्ष । मम धर्मार्थयुक्तं हि श्रुत्वा वाक्यमनामयम् । न चेदादास्यते बालो दिष्टस्य वश-मेध्यति (भा० उ० १३।१८) ।। नादास्यते न प्रतियत्स्यते, नाङ्गी करिष्यति । सर्वमिदमाददीय यदिदं कि च (केनोप०)। भ्राददीय अपहरेय उड्डाययेय। शिरांस्यादिदरे वीरा रिथनामश्वसादिनः (भाव भीष्मव ४६।२२)। चिक्छिद्ः, श्रपजहरः। श्वध्नीव यो जिमीवा लक्षमादत् (ऋ० २।१२।४)। ग्राहत् = श्रादत्त = श्रविध्यत्। कः पुमानिह कुले जातः। स्त्रिय परगृहोषिता तेजस्वी पुनरादद्यात् (रा० ६।१००।१८)। स्त्रियमादद्यात् परिग्रह इति परिन गृह्णीयात्। म्रा सोमो बस्त्रा रभसानि दत्ते (ऋ० ६ ६६१)। म्रादत्ते परिवत्ते । सोमस्य मित्रावरुगोदिता सूर ग्राददे । तदातुरस्य भेषजम् । (ऋ० ८।७२।१७) । स्राददे जग्राह । पपावित्यर्थः । व्यवहारासनमाददे (रघु० ६।१८) । ग्राददेऽधितव्ही, ग्रध्यासाञ्चक्ते । त्वरमा्गी पलायेथां न वां जीवित-माददे (रा० ३।३।७)। ग्राददे = ग्रयहरामि । शुभां विद्यामाददीतावरादिप (मनु० २।२३६) । ग्राददीत प्रतीच्छेत् । ग्रियमागोप्याददीत न राजा श्रोतिया-त्करम् (मनु० ७।१३३)। श्राददीत —गृहरगीयात्। मन्दिमवाग्र श्राददीत (पञ्च० ब्रा० ७।१) । सम्बोधयेदुपक्रमेत वा । त्रिगर्तराजमादातुं सिंहः क्षुद्र-मृगं यथा (भा० वि० ३३।४७) । ब्रादातुं ग्रहीतुम् । हयानगजान् विम्मण्डचाद-दानांस्तदा युद्धं धार्तराष्ट्रोऽन्वतप्स्यत् (भा० उ० ४८।५५)। स्राददानान् ग्रसमानान् । शरीघान् इति विशेष्यम् । श्रादाय कुन्तीं भ्रातृंश्च जगामाशु (भा० भ्रादि० १५०।२६) । भ्रादाय सहादाय । कुन्त्यादिभिः समेत इत्यर्थः । म्राभिषेचनिकं सर्वमिदमादाय "प्रतीक्षते त्वां स्वजनः (रा० २।७६।४)। श्रिभिषेचनोपकरणं समानीयेत्यर्थः । एते खलु काश्यपसन्देशमादाय तपस्विनः सम्प्राप्ताः (शा० ४) । काश्यपसन्देशहरा इत्यर्थः । श्रादाय मागंशीर्षाच्च द्वौ द्वी मासावृतः स्मृत इति कात्य इत्यमरोद्घाटने स्वामी । श्रादाय श्रारम्य । श्रादानं हि विसर्गीय सतां वारिमुचामिव (रघु० ४।८६)। श्रादानं ग्रहराम्। ग्रादानमप्रियकर दानं च प्रियकारकम्। ग्रभीष्मितानामर्थानां काले युक्तं प्रशस्यते (मनु॰ ७।२०४) ॥ उक्तोऽर्थः । सारादानं दानमाहुर्धनानाम् (अवदा० कुल्माष ० जा० रलो० २३) । यब दानीयाय स्त्रं धनं दीयते तेन सारमूतोऽ नघोंऽर्थः प्रत्यादीयते दात्रेति किमपि रुच्यमुक्तमार्यशूरेख । भक्ष्यमाणी ह्यना-दानात् क्षीयते हिमवानिप (भा० वन० ३२।१०) । कूशाङ्कुरादानपरिक्षताङ्-

गुलिः (कु॰ ५।११) । भ्रादानमुद्धरसमुन्मूलनम् । भ्रथवा मन्त्रवद् बूयुरात्मादा-नाय दुष्कृतम् (भा० शां० २१२।३०) । भ्रात्मादानं मनोनिग्रहः ।

—दा (दाण् दाने)। हस्तौ पृगास्व बहुभिर्वसव्यैराप्रयच्छ दक्षिगादोत सन्यात् (ग्रथर्व० ७।२८।८)। ग्राप्रयच्छ ग्राभिमुख्येन देहीत्यर्थः।

—दिव् (दिवु क्रीडाविजिगीषाव्यवहारद्युतिस्तुतिमोदमदस्वप्नकान्ति-गतिषु)। नाद्यूनां तु स्त्रियं गच्छेन्नातुरां न रजस्वलाम् (वि० पु० ३।११।११५)। ग्राद्यूनाऽप्रसन्ना । श्रन्यत्रात्रार्थे परिद्यून इति प्रयोगमवतरन् हब्दः । ग्राद्यून-स्त्वोदरिकमाह ।

— दिश (दिश श्रतिसर्जने, दिशिरुच्चारएकिय इति भा०)। ग्रादिशेत प्रथमे पिण्डे मातरं पुत्रिकासूतः (बी० घ० २।२।३।१६) । मातृनामादेशं दद्या-वित्यर्थः । विशिरिहोच्चारएक्रियः । अशुभनिमित्तोत्पत्तौ शास्त्रतः शान्ति-मादिशेत् (व० वृ० सं० ४८।८, ४।४४) । ग्रादिशेत् विधेयत्वेन निर्दिशेत् । यद्य मिमचरेदादिशेत् (श० बा० ३।४।२८)। तस्य नामादिशेत् (श० बा० ४।२। ४।२०) । कीर्तयेत्, उच्चारयेत् । प्रियं राजानमादिशेत् (लाटचा० श्रौ० १।१०। २१) । यन्नादेक्ष्यामः (लाटचा० श्री० ८।८।२६) । यद्विशिष्य न वक्ष्याम इत्यर्थः । ग्रादिशत्याचार्याधीनो भव (इति) (गो० गृ० ३।१।१२) । श्रादि-शति उपदिशति, अनुशास्ति, आज्ञापयतीत्यर्थः । नास्य वतमादिशेत् (मनु॰ ४।५०) । उपिदशेत्, विदधीत । ग्रस्ते भू शब्द भादिश्यते । ग्रस्तेः स्थान उच्चा-यंते विधीयते वा । बहिषि ऋत्विगम्य आदिशति (का० श्री० २।४।११)। निर्दिशति, इदं ब्रह्मण इदं होतुरित्येवम् । भादिशत्सर्वं यथासन्दिष्टमिष्टवत् (रा० २। ६२।२२) । सोऽदिशदिति पाठान्तरम् । ग्रादिशद् ग्राज्ञापयत् । ग्रादि-क्षदिशामं वनाय (भट्टि० ३।६, ७।२८) । उक्तोऽर्थः । श्रन्वेष्टुं वानरान्सविना-दिदेश दिशो दश (रा० ५।३२।२) । श्राविदेश श्राज्ञापयामास । श्रादिश्यन्तां शार्क्स रविमश्राः शकुन्तलानयनाय (शा० ४) । प्रन्वेषगोऽनिरुद्धस्य चारानादिश मा चिरम् (हरि॰ २।१२१।३४)। हरिबीरासामादिशद् दक्षिसां दिशम् (रा० ४।४१।७) । दक्षिणां दिशं प्रति प्रयाग्तमाज्ञापयदित्यर्थः । नूनं त बलवाल्लोके कतान्तः सर्वमादिशन् । लोके रामाभिरामस्त्वं वनं यत्र गमिष्यसि (रा० २।२४।५) ॥ ग्रादिशन् = ग्रादिशति । उनतोऽर्थः । सा नो भूमिरादिशत यद धनं कामयामहे (अथर्व० १२।१।४०)। वव लभ्यं तदिति बवीत, येन कामितं धनं लभेमहीत्याह । यं न माता पिता भ्राता सह-दश्वादिशन्ति हि (भा० पू० ८।२२।४) । पतिपुत्रधनैहीनामादिदेश भविष्य-तीम् (बु क्लो सं ४।८७)। इहादेशो मविष्यद्वचनं भवति । भ्रत भादे-शिको भविष्यद्वका भवति । बाला स्त्री प्रारादा प्रोक्ता तरुगी प्राराहारिगी। प्रौढा करोति वृद्धत्वं वृद्धा मरणमादिशेत्।। श्रत्रातिसर्जनं दानिमत्येवार्थो मुख्यः, जननं तु गौराः । आङा नार्थः । वतमादिष्टवान्रामः सहायं गुहमब्रवीत् (रा० २।५२।७१)। ब्रादिष्टवान् ब्रङ्गीकृतवान्। या पुष्पकभद्रादिभिरादेशिकरा-दिष्टा स्वामिनो देवी भविष्यतीति (स्वप्न० १)। ग्राङ्शब्दः प्रागर्थे। देवीत्व-लाभात्पूर्वमेव तल्लाम उक्त इत्यर्थः । श्रादेशोऽनागतार्थशंसनम् । प्रतिषिद्ध-मनादिष्टं प्रमादाद्यच्च नाशितम्(याज्ञ ०२।२६०)। श्रनादिष्टमननुज्ञातम् । श्रादिष्टा दक्षिगा (श० बा० ११।१।४।११)। स्रादिष्टा विहिता। स्राज्ञप्तोच्छिष्ट्रयोः वलीवम् (म्रादिष्टम्) (मेदिनी ) । नियुतो वायोरित्यादिष्टोपयोजनानि (निघण्टी १।१५) । भ्रादिश्यादिश्य नाराचैराजघान वृकोदरः (भा० वन० २७१।३५) । स्रादिश्य नाम विश्वाद्येति नीलगण्ठः । लक्ष्यं बद्धवेत्यन्ये । ग्रादिश्यादिश्य तेजस्वी शिरांस्येषां व्यपातयत् (भा० ग्राहव० ८४।८) । शक्ति-मायसीम् । चिक्षेपाज् नमादिश्य (भा० द्रोगा० २८।१)। स्नादिश्य उद्दिश्य लक्ष्यं कृत्वा । श्रादिश्यादिश्य दुर्गस्थान्यातयामास राक्षसान् (भा० वन० १८४।४०)। श्रादिश्य संमुखीकृत्य । ग्रास्मिन्पिशङ्गिमन्दवी दधाता वेनमादिशे (ऋ० १।२१।५)। आदिशे आदेष्ट्रम् = लक्ष्यं कर्तुम् । वसुमित्रं गोप्तारमादिश्य (माल० ५)। आदिश्य नियुज्य । ग्रथ यन्तारमादिश्य धुर्यान्विश्रामयेति सः (रघु० १।५४) । आदिश्य आज्ञाच्य । नाम्न्यादिशिग्रहोः (पा० ३।४।५८) । भादिशिरुच्चारणे वर्तते । नामादेशमाचण्टे । इदमोन्वादेशे Sशनुदात्तस्तृतीयादी (पा० २।४।३२) । श्रत्र वृत्तिः - श्रादेशः कथनम्, श्रन्वादेशोऽनुकथनम् । श्रादेशं देशकालजः प्रतिजग्राह (रघु० १।६२)। घादेश ग्राज्ञा। मङ्गलादेशवृत्ताः (मनु० १।२४८) । पुत्रलामादि मङ्गलमादिश्य शंसित्वा ये वर्तन्ते जीवन्ति ते तथामूताः । श्रथादेशा उपनिषदाम् (श० ब्रा० १०।४।४।१)। श्रादेश उपदेशः । श्रनुशासनम् । उत तमादेशमप्राध्यः, येनाश्रुतं श्रुतं भवत्यमतं मतम् (छां० ६।१ ३) । उक्तोऽर्थः । सिद्धादेशः, विप्रश्निकादेशवचनानि (काद०) । ग्रादेशो भविष्यद्वचनम् । सिद्धानामादेश ऋद्विश्चित्तविकारिगाी (व० वृ० सं० २। ४।१६)। ब्रादेशो व्याहारः, उपदेशी वा । राजिंद्वपृदेशकृतः (याज्ञ० २।३०४)। राज्ञा द्विष्टो रोचितो य ग्रादेशो भविष्यद्वचनं तत्कृतस्तद्दाहर्तार इत्यर्थः। राज्ञः प्रतिकूलानि कर्मां कुर्वागा इति त्वापदेः । तन्त । श्रादेशः कर्म नाह । धातोः स्थान इवादेशं सुग्रीवं संन्यवेशयत् (रघु० १२।५८) । ज्ञब्दस्य स्थाने विहितं शब्दान्तरमादेशः । अनादेशे जपो होम उपवासस्तर्थव च (भा॰ शां॰ ३६।६) । अनादेशे विशेषतोऽनुवते दोषे । दक्षिणं प्रतीयानादेशे (आश्व० श्री०) । भादेशी त्रिशिष्य निर्देशः, तदमाबोऽनादेशः । उदगयनपूर्वपक्षः पुण्याहेषु प्रागा-(E0 8 80 2 E) | E146E1

वर्तनादक्तः कालोऽनादेशे (द्वा० गृ० १।१।२)। उदतोऽर्थः । रहृतं मे स्वयं तोयं व्रतादेशं करिष्यति (रा० २।२२।२८)। द्वतादेशो द्वतानुष्टानम् व्रतसमाप्ती स्नानाचरणम् । तत्र भिषजा प्रात्मनोऽथवंवेदे भिवतरादेश्या (चरक० सूत्र० ३०।२०)। द्वादिष्टीति इह्यचार्युंच्यते। तथा च (मनु० प्राट्ट) प्रयोगः — द्वादिष्टी नोदकं कुर्यादा व्रतस्य समापनात् । व्रतादेशनमादिष्टं तदस्यास्तीति स्युत्पत्तिः ।

- दिह् (दिह उपचये) । बाहुभिश्चन्दनादिग्धैः (भा० द्रोरा० ११३। १५) । स्रादिग्धैरासमन्तात्लिप्तैः । ववचैः शोशितादिग्धैः (भा० भीष्म० ६६। ६२) । उक्तोऽर्थः ।
- —दीप् (दीपी दीप्ती)। म्रादीपकस्य स्तेनस्य वर्णसंकरिकस्य च (भा० शां० ६५।२२)। म्रादीपको गृहादिद्याहकः, म्राग्नदः । म्रादीप्तमिवाम्बरं सदिग्दाहं विचरति सप्तिचिः (व० बृ० सं० ३१।१३)।
- दुह् (दुह प्रपूरणे) । कवेरपत्यमादुहे (ऋ० ६।१०।८) । ग्रादुहे ग्रापू-रयामीति सायगः ।
- —ह (हड् श्रादरे)। मा पुत्रक तदादयाः (ए० ब्रा० ४।१४)। मा स्म
  तज्जीगराः, तत्रार्थे चिन्ता हुरो मा स्म सूरित्यर्थः। भूरिश्रुतं शाश्वतमाद्रियन्ते
  (मालती० १।४)। सादरं शीलयन्त इत्यर्थः। निपीय यस्य क्षितिरक्षिणः
  कथाः समाद्रियन्ते न बुधाः सुधामपि (नै० १।१)। न समाद्रियन्ते न
  बहु मन्यन्ते, न गरायन्तीत्यर्थः। यत्किञ्चिद् दुर्मेदाः स्वैरमाद्रियन्ते निरगंलम् (महावीर० ७।३)। श्राद्रियन्ते कामयन्ते स्पृहयन्ते, सोत्सुकमिच्छन्ति।
  इति स्म पृच्छत्यनुवेलामादतः (रघु० ३।४)। श्राहत श्रादरवान् सादरः।
  विनीतः सन्नित्यर्थः। कर्तरि क्तः। दण्डनीत्यां नात्यादतोऽभूत् (दशकु०)।
  उक्तोऽर्थः। सर्वे तस्यादृता धर्मा यस्यते त्रय ग्राद्दताः (मनु० २।२३४)।
  तस्मात् तत्रादतो भवेत् (मनु० ७।१४०)। तौ वारियतुं श्यना निर्देश श्रादतः
  (पा० ७।२।१० सूत्रे सि० की०)। श्राहत श्रास्थितः श्राक्षितः कृतः।
- —हश् (हशिर् प्रेक्षरो)। म्रा पश्यति प्रति पश्यति परा पश्यति पश्यति (म्रथर्व ४।२०।१)। पश्यसीति पैप्लादाः पठन्ति। म्रापश्यति म्रागामि भय-कारणं परिहतुं जानातीत्मर्थं इति सायराः। उत्कलादिशतपथः कालिङ्गाभि-मुखो ययौ (रघु० ४।३८)। म्रादिशतः सम्यर्ग्वशितः कात्स्न्येन दक्षितो वा।
- दृ (दृ विदारणे)। तस्या हृदयमादीयं (श० बा० १०।१।२।१२)।
  मादीयं दीणं भूत्वेत्यर्थः। य ग्राहत्या परिपन्थीव शूरोऽयज्वनो विभजन्नेति वेदः
  (ऋ० १।१०३।६)। श्रादृत्या = श्रादृत्य = श्रादीर्य।

- —दं (दंप् शोधने)। धनुरादायमानस्तु जानुभ्यामगमन्महीम् (भा० ग्रादि॰ १८।२५) । ग्रादायमानः = ग्रादायन् = परीक्षमागः । शुन्धन्निति तु शब्दार्थः ।
- —दो (दो श्रवखण्डने) । श्रादानेन सन्दानेनामित्राना द्यामसि (श्रथवं० ६।१०४।१) । श्राद्यामसि = श्राद्यामः = संचूर्णयामः । श्रधा सपत्नान्मामकान् श्रग्नेस्तेजोभिरादिषि (श्रथवं० १३।१।३०) । उक्तचर एवार्थः । तानग्न श्राद्या त्वम् (श्रथवं० ६।१०४।२) । श्राद्या = श्राद्या श्राद्यान । सा ब्रह्मज्यं देव-पीयं ब्रह्मगव्यादीयमाना । मृत्यो पड्वीश श्राद्यति (श्रथवं० १२।५।१५) । उक्तोऽथंः ।
- द्युत् ( एत दीप्ती) । यन्मे श्रध्योरादिद्योत पाष्ट्योः प्रपदोश्च यत् । श्रापरतत्सर्वं निष्करम् (ग्रथर्व० ६।२४।२) । श्रादिद्योत दुष्यति दिकृतं भवति ।
- —द्रु (द्रु गतौ)। तथेति तं (वृत्रं) हिनध्यन्त ग्राहवन् (ऐ० ब्रा० ३।२०)। ग्राहवो धावनम् । समाहूतः वेन चिदाद्रवेति (भा० वन० ५।६) । श्राहव वि-रितमायाहि । सोऽवेन्धां वै हिनध्यन्त ग्राहबन्ति (ऐ० ब्रा० २।२०) । इतः सत्वरमायान्तीत्याह ।
- धा (ड्घाञ् धाररापीषरायोः) । श्रहणे वा तानप्रदरात सोम श्रा वा दधातु निऋंतेरुपस्थे (ऋ० ७।१०४।१) । श्रादधातु निदधातु । श्रत्रिः सूर्यस्य दिवि चक्षराधात (ऋ० ४।४०।८)। आधात = न्यास्थत। प्रतिदीव्ने दघत श्रा कृतानि (ऋ० १०।३४।६) । श्रादधते धरन्ते स्थापयन्ति । जनपदे न गदः पदमादघी (रघु० ६।४)। ग्रादधी विदधी । पदं नादधी ग्रवकाशं न लेभे । मय्येव मन ग्राधत्स्व (गीता० १२।८) । निधेहीत्यर्थः । मा युद्धे चेत ग्राधिथाः (भा० उ० १२६।४०)। माऽऽधिथा मा ध्याः । जायापती ग्रन्निमादघीयाताम् (का० श्री० ४।१३।१३)। ग्रान्याधानं कुर्वीयाताम् । ग्रान्याधानमन्निहोत्रार्थमिध्माधानम्, एथःस्थापनं वेद्याम् । वसन्तेऽग्नीनादघीत । उक्तचरीऽर्थः । आधीयतां धैर्ये धर्मे च धीः (काद०) । प्रतिपात्रमाधीयतां यत्नः (शा० १) । पात्रे पात्रे सुमि-कादी विषये यत्नोऽवेक्षा कियतामित्याह । रसनिबन्धनं प्रत्यादतमनाः कवि-विरोधिपरिहारे परं यत्नमादधीत (३।१७ घ्वन्या० लो०) । आदधीत क्यति । पाटलापुष्पमेकं च ग्रादधावेकपाटला (हरि० १।१८।१७)। ग्रावधी स्वीकृतवती । तस्मिन्निधीनादधीत प्रज्ञां पर्याददीत च (भा० शां० ५६।२६)। श्रादधीत प्रशिदद्यात, समर्थयेत । कपयो दूतवाक्यानि श्रद्वैव भयमादघुः (रा० ४।३७।२०) । भयमाहारयामासुः, भीतिमाविविश्वरित्यर्थः । सवर्गाऽऽधत्त सामुद्री दश प्राचीनबहिष: (हरि० १।२।३३) । भ्राधत्त व्यजायत । नहि सकुन्तिपातमात्रेगोदबिन्दुरपि ग्राविंग निम्नतामादधाति (का० सू० व० १।३। २४) । ब्रादधाति जनयति । चित्तस्य नो विस्मयमादधाति (माल०५।१७) ।

उक्तपूर्व एवार्थः । सुमेधसां कर्मिं तुष्करेपि नित्यक्रिया कौशलमादधाति (का० नी० सा० १६।४०) प्रायः प्रत्ययमावत्ते स्वगुरोषूत्तमादरः (कु० ६।२०)। वसुदेयः ः सुतानष्टावादधे सहदेवया (भा० पु० ६।२४।५१)। म्रादधे लेभे। म्रपूर्वोऽर्थः । म्रा धूर्वरमे दधाताश्वान् (ऋ० ७।३४।४)। आदधात युङ्ग्ध्वम् । एतद्वः पितरो वास ग्राधत्त (वा॰ सं॰ २।३२) । ग्राधत्त परिधत्त । भूयो बभौ दर्पग्मादधाना (कु॰ ७।२६)। ब्रादधाना श्राददाना गृह्गाना बिभ्रती।(पिशिताशन।नां) छायाइः रन्ति बहुधा भयमादधानाः (शा० ३।१७) । ग्रवनीमात्मकीतिप्रकाशैराज्ञापालानुभाव-गसनगुरुतरैरविचतामादधानः (महावीर० ७।८) । ग्रव्चितामलङ्कृतां कुर्वाग इत्यर्थः । अथ क्रमेरा नृपित लॉभाभ्यासेन भूयसा । आघीयमानचित्तोऽभूत \*\*\* (राज० ४।१६४) ।। म्राधीयमानिकत्तो मनोट्यथायुवतः । वाहनमाहितात् (पा० ८।४।८) । यदारोपितम् ह्यते तदाहित मुस्यते । इक्षुवाहराम् इत्यत्रेक्षव ग्राहिता भवन्ति। शेषः सदैवाहितभूमिभारः । शा० ११४)। प्रसाद-वृत्त्याहितलोकवृत्तया (कार् नीर सार १०।४०)। स्राहितं न्यस्तं वृत्तं लोक-व्यवहारो यत्र साऽऽहितलोकवृत्ता, तथा । ग्रतिथिभ्यो मया देयमिति मे वृतमा-हितम् (भा ग्रनु० २।७१) । ग्राहितं धृतम् । ग्राहूतो न निवर्तेयमिति मे वतमाहितम् (भा० द्रोरा० १७।३६)। उक्तोऽर्थः। विक्रीतमाहितं यत् पित्रा जीवता मम (रा० २।१११।२८) । ग्राहितमाधिरु पेगा न्यस्तम् । श्राहितः स्वा-मिना च यः (दासः) इति मिताक्षरायां नारदवचनम्। क्राहितो बन्धके स्था-पितः । अत्याप्तिरुच्छिष्टे भूतिरचाहिता निहिता हिता (मृथर्व ० ११।६।२२)। स्राहिता स्रामिमुख्येन स्थिता। मन्त्रिष्वाधाय तद् राज्यं गङ्गावतरणे रतः रा० १।४२।१३) । स्राधाय स्रारोध्य समार्थ। इन्द्रे त्रैलोवयमाधाय (মা০ १।७७३५)। म्रायं राजानसाधाय पञ्चालेषु नरेश्वरम् (भा० उ० १६०।६)। तमेव (म्रिग्नि) चाधाय विवाहसाक्ष्ये (रघु० ७।१७)। विवाहे साक्षिणं स्थापियत्वा । काप्यकारः स यच्चिते पापमाधाय शंसनम् (त्रिकाण्ड०) । ब्राधाय निधाय, कृत्वा । उन्मत्तप्रेमसंरम्भादारभन्ते यदङ्गनाः । तत्र प्रत्यूहमाधातुं ब्रह्मापि खलु कातरः (भर्तृ० १।६०)।। श्राधातुं स्थापियतुं जनियतुम् । न शध्यामि बालेस्मिन् गुगानाधातु-मीप्सितान् (भा० ग्रादि० १५८:१५)। ग्राधातुं भावियतुं जनियतुम्। ग्रष्टमे च मया गर्भे कार्यमाधानमात्मनः (हरि० २।२।१०)। श्राधानं स्थापनम् । विक्रया-धानवर्जानि । (कौ० ग्र० २।१।७) । ग्राधानम् ग्राधित्वेन स्थापनम् । कयविकया-धानयाचितेषु (याज्ञ० २।२३८) । श्राधानमाधिकरराम् । गुराो विशेषाधान-हेतुः सिद्धो वस्तुधर्मः (सा० द०)। विशेषोपजननम् । प्रजानां विनयाधाना-इक्षणाद्भरणादिप (रघु० १।२४) । विनयाधानं शिक्षाप्रदानम् । कौतुकाधान- TOTAL PROPERTY.

BEIR-BIRE

338

हेतोः (मेघ०३ )। कौतुकाधानमीत्सुक्यजननम् । तवापि मृत्युराधानादकृतप्रज्ञ दिश्तिः (भा० पु० ६।६।३६)। ग्राधानं निधुवनं रतं मैथुनं द्यवायः।
ग्रन्यत्र दुर्लभोऽयमथंः। शब्दरूपेषु शब्दार्थेषु च स्वश्चन्दोऽस्य कवेरनृषेरिप।
एनमाधि दापयिष्ये "भयं ववचित् (शुक्र० ४।६४१)। ग्राध्यकंन्धकम् । ग्राधिद्योपनिधिश्योभौ न कालात्ययमर्हतः (मनु० ८।१४५)। उक्तोऽथंः। न
तेषामापदः सन्ति नाधयो व्यापदस्तथा (भा०)। ग्राधिमनिसी व्यथा।
व्याधियंदि भवेद्राज्ञः प्रविशेयुदिविकत्सकाः। ग्राधिर्वा यदि तत्रास्य कारणं
नोपलभ्यते (कथा० ६।१२८)॥ उक्तोऽथंः। ये च।धिम् (ग्राजीविन्त्)। स्वगृदे
परान्वासियत्वा तेभ्यो भृतिग्रह्णमाधिः, यः स्तोम इति प्रसिद्धः। भोजनादिषु
व्ययतिं द्वव्यमवक्रयो वा। ग्राधिः कुटुम्बव्यापृतः, ग्रभ्यागारिक इति कोषः।
पात्रविशेषे न्यस्तं गुणान्तरं व्रजति शिल्पमाधातुः (माल० १।६)। ग्राधाता
विनयं दाता, विद्यां सङ्क्रमियता, वितरीता। वाक्यं रसात्मकं काव्यम् (सा०
दः १)। रस एवात्मा सारक्षतया जीवनाधायकोस्येति रसात्मकम्। जीवनमाधने निष्टञ्चतीति जीवनाधायकः।

—धाव् (धावु गतिशुद्ध्योः)। ग्रस्मां ग्रच्छा सुमित वा शुभस्पती ग्रा धेनुरिव धावतु (ऋ० द।२५।४)। युवयोः सुमितः सौमनस्यमस्मानभ्याधावतु त्वरितमागच्छित्वत्याह । प्रेक्षमाणास्तदान्योत्यमाधावन्नगरं प्रति (भा० शल्य० २६।७७)। नगरमभ्यधावन् इत्यर्थः। तत ग्राधावनप्रधावनमात्रे नन्दगोपपुत्रे (बाल० ३)। ग्राधावनितस्ततो धावनम्। प्रधावनं चङ्क्रमण्णम्। प्रशब्द ग्रादिकर्माण्। ग्रा कलशेषु धावति (सोमः) (ऋ० ६।१७।४)। ग्राधावति स्यन्दते प्रवहति। ग्रा नः सुतास इन्दवः पुनाना धावता रियम् (ऋ० ६।१०६। ६)। हे सुता ग्रामिषुता इन्दवः सोमिबन्दवोऽस्मान्प्रति रिय रायं द्युम्नमाधा-वत प्रवाह्यानयतेत्याह।

—धु-धू (धुञ्-धू कम्पने)। अथ घिवत्रैराधूनोति (श० बा० १४।१।३।३०)। आधूनोति वीजयित । अंशूनाधुनोति (श० बा० ११।४।६।६)। आधुनोति घट्टयित क्षोमयित । आधुन्वन्तो वा पिबन्तश्च तोयम् (श्वानः) (व० वृ० सं० ६६।१०)। आधुन्वन्तश्चलयन्तः पुच्छम् । आधूतान् वायुना पश्य सन्ततान् पुष्पसंचयान् (रा० गोरि० २।१०४।६)। आधूतान् आन्दोल्य प्रक्षिप्तान् । ये यश्चे धुवनं तन्वते (श० बा० १४।१।३।३२)। धिवत्रेण माहतं प्रेरयन्ति ।

—धृ (धृज् बारणे) । सक्रच्छ तमयं बालः सर्वं चाधारयेद् हृदि (कथा । २१३७) । हृदि मनिस ग्राधारयेत् रक्षेत् । ग्रधारयो दिव्या सूर्यं दशे (ऋ० १। १२१८) । ग्राधारयः —ग्रावृतवानिस, न्यक्षिपः, न्यदधाः । आ पवमान धारयः रिय सहस्रवर्चसम् (ऋ० ६।१२।६) । ग्राधारय ग्राहर । हंसक, वृतान्तं ताव-

दाधारय यावदुच्छ्वसिमि (प्रतिज्ञा० १) । स्राधारय विरमय, विरामं नय । स्राधारयद्यो विविधाहिनत्राः सुमनसः सदा (रा० २।६६।३३) । स्राधारयत् स्रिबनः । भवन्ति हि देवदत्तस्य गावः, न च तास्तिस्मन्नाधृता भवन्ति (पा० ४।२।६४ सूत्रे भाष्ये)। न हि देवदत्तस्तासामाधार इत्यर्थः । स्राध्रियन्तेऽस्मिन्किया इत्याधारः (स्राधारोऽधिकरणाम् १।४।४५ सूत्रे वृत्तिः)।

- —धृष् (जिधृषा प्रागत्मये धृष प्रसहने)। मा वां वृको मा वृकीराधर्षीत् (ऋ०१। १८३।४)। ग्रवमन्तुमपकत् वा मा स्म धर्षीत्, न जातु धृष्णुयात्। मायां देवस्य निकरा दधर्ष (ऋ० ५।८५।६)। न किश्चद् ग्रवहेलियतुमुत्सहते इत्याह। स्मृत्याचारव्यपेतेन मार्गेगाधिषतः परैः। ग्रावेदयित चेद्राज्ञे व्यवहार-पदं हि तत् (याज्ञ० २।५)।। ग्राधिषतोऽभिमृतः।
- —हमा (हमा शब्दाग्निसंयोगयोः)। उद्धमाधम सन्धम (तै० म्रा० १। १२।१)। तव भुजबलदर्पाहमायमानस्य वामः शिरिस चरण एष न्यस्यते। वारयैनम् (वेणी० ३।४०)। म्राहमायमानः स्फायमानः। अयं विन्ह्यो येना-हतिबहृतिराहमानमजहात् (महावीर० ७।१४)। म्राहमानं वर्धनं स्फातिः। योगधमनिवक्रीतं योगदानप्रतिग्रहम् (मनु० ६।१६५) म्राधमनं बन्धकम् । योग इह च्छलमुक्तः। एको ह्यनीशः सर्वत्र दानाधमनिवक्रये (का० स्मृ०)। उक्तोऽर्थः। म्राहमातस्तेन हरिणा न चक्रे शङ्खराड् (हरि० ३।१२०।१३)। म्राहमातः पूरितः। महावाताहमातौर्जलधरैः (मृच्छ०)। म्राहमाताः स्फीताः। वातेनाहमापितां नाभिम् (सुश्रुत० १।३७४।५)। म्राहमापिता स्फाविता।

—ध्वंस् (भ्रवस्नंसने गतौ च) । ग्राध्वस्तं चक्षुः (नि० ४।३) । श्रावृत-मित्यर्थः।

- —नद् (एव ग्रन्थक्ते शब्दे)। रथेनानादयन् दिशः (भा० ग्रादि० १३८। २८)। ग्रानादयन्त्रतिध्वनयन् ।
- —नन्द (दुरादि समृद्धी) । (दण्डः) यथाशास्त्रं प्रयुक्तः सन् सदेवासुरमान-वम् । जगदानन्दयेत् सर्वमन्यथा तत् प्रकोपयेत् (याज्ञ० १।३५५) ॥
- —नम् (एम प्रह्वत्वे शब्दे च)। ग्रा नो रुद्रस्य सूनवो नमन्ताम् (ऋ०६।४०।४)। ग्रानमन्ताम् इतोभिवर्तन्ताम् इत्याह। यावन्तराशैनं रिपुः शवाशान् सन्तर्पयत्यानम तावदसमै (भट्टि०१२।७४)। ग्रस्मा ग्रानम ग्रात्मानं तदधीनं कुरु। नृपतयो यत ग्रानमन्ति (भा०पु०१।१४।२१)। श्रानमन्ति प्रएता मवन्ति। तं राजकमाननाम (काद०)। प्रएानामेत्यर्थः। सकुदेवानतं शेकू रथ-मभ्यसितुं परे (भा० वि० ४४।२०)। ग्रानतमागतम् । उपशब्दस्यार्थं ग्राङ्। ग्रत्नार्थे उपनतशब्दस्य बहुनः प्रयोगः। तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोस्मि। ग्रानतोस्मि प्रएमामि। वित्तेनानतिः स्त्रीमतामासुरः

(गौ० घ० १।४।६)। ग्रानितरर्जनम् प्राप्तिः । मज्जा म ग्रानितः (वा० सं० २०।१३)। ग्रानमन्ति भूतानि यत्र साऽऽनितः। ग्रानम्य मूध्ति चाद्रायः । (रा० २।२५।३८)। ग्रानम्य च्यातमानं नमियत्वा। बलाच्चानम्य दुर्बलान् । (भा० वि० २६।११)। ग्रानम्य ग्रानभय्य वज्ञे नीत्वा, ग्रात्मसात्कृत्वा।

—नर्द् (नर्द शब्दे) । म्रानर्दं नर्दतः सम्यक् तदा सूयं भविष्यति (भाव उ० १४१।४७) । म्रानर्दो महानादः । शामुलन्तमिति नीलकण्ठः । सूयम् ॥ इत्यस्य स्थाने सत्यमिति वव चित्पाठः ।

— नह् (एह बन्धने)। ग्रानहाते नासा (सुश्रुत० २।३६६।१०)। ग्रानहाते रुध्यते। ततं वीस्पादिकं वाद्यमानद्धं मुरजादिकम् (ग्रमर०)। विस्तीर्णवक्षसं दीर्वभुजमानद्धकन्धरम् (शि० भा० १।७४)। ग्रानद्धकन्धरम् ग्रायतग्रीवम् ।
ततो रुद्धे शकृत्मूत्रे सैन्यमानाहदुः खितम् (भा० वन० १२२।१५)। ग्रानाहस्तु
विबन्धः स्यादित्यमरः। दैर्ध्यमायाम ग्रानाह इति च सः।

—नी (ग्णीज प्रापण) । यः पुरुषमधानामयुतमानयेत् तेनास्यायुतनाियत्वम् (भा० १।३७७३)। ग्रानयेत् ग्राहरेत् संिबभृयात् । केनाप्युत्किपतेव पश्य
भुवनं मत्पार्श्वमानीयते (शा० ७।५) । ग्रानीयते प्राप्यते । दूरादिन्द्रमनयन्ना सुतेन (ऋ० ७।३३।२) । ग्रानयत् ग्राहरत् । ग्रानिनाय भुवः कम्पम्
(रघु० १५।२४) । ग्रानिनाय जनयामास भावयाञ्चकार । हरिरानीतः पुरुवारो ग्रप्सु (ऋ० ६।६६।२४) । ग्रानीतः प्रक्षिपतः । तप्ते पयसि दघ्यानयति
सा वैश्वदेव्यामिक्षा । ग्रानयति प्रक्षिपति । दधनि मध्यानीय (ग्राश्व० गृ० १।
२१।५) । ग्रानीय ग्रासिच्य । जालमानाय (पा० ३।१।१२४) इत्यत्र पाणिनीये निपातित ग्रानायो जालम् । साहित्ये दुर्लम ग्रानायशब्दः । ग्रानायिस्तु
रघो (१६।७५) लभ्यते—ग्रानायिनस्तदिचये नदीष्णान् । ग्रानायिनो जालवन्तो जालिकाः ।

—नु-न् (ख स्तुतौ णू स्तवने)। ग्रानुते श्वालः। ग्राङ नुप्रच्छ्योः

रिति वार्तिके वृत्तावुदाहरणम्। ग्रानुते कोशित रीति वाश्यते। ग्राङा शब्दः
विशेषात्स्तुतिलक्षणादपकृष्य शब्दसामान्ये षातुव्यंवस्थापितः। (पतित्रणः)

मन्द्रभानुवानाः (भट्टि० ६।६७)। उक्तोऽर्थः। ग्रा वामृताय केशिनीरनूषत

(ऋ० १।१५६।६)। ग्रा कलशा ग्रनूषतेन्दो धाराभिरोजसा (ऋ० ६।६५।
१४)। ग्रानुषत व्वनन्ति।

—नृत् (नृती गात्रविक्षेपे) । उत्समा कीरिगाो नृतुः (ऋ० ४।४२।१२) । ११ उत्समानृतुः = उत्समानृतिषुः = इतस्ततः साकम् उदशलन् । म्रानृत्यतः शिख-

ण्डिनो गन्धर्वस्य (ग्रथर्व० ४।३७।७) । ग्रा समन्तान्नृत्यत इत्यर्थः । मरुद्भिरा-नितनक्तमाले (नर्मदारोधिस) (रघु० ४।४२) । ग्रानिता ग्रान्दोलिताः प्रेड्खन्त्यः ।

—पण् (परा व्यवहारे स्तुतौ च)। नैकद्रव्योच्चयवती समृद्धविपरापि-राम् (भाव अनुव ३०।१७)। विपराो विपराो पण्यवीथिका। भ्रापराो निषद्या। एत्यात्रापरान्त इत्यापरा इति गोचरसंचरेत्यादिसूत्रे (पाव ३।३।११६) वृत्तिः।

-पत् (पत्लू गतौ) । इयेनो भूत्वा विश ग्रापतेमाः (ग्रथर्व० ३।३।३) । श्रापत ग्रागच्छ । कर्ममध्ये या इष्ट्यो वातपतीयाद्याश्चापतन्ति ता ग्रन्ष्ठेयाः (का॰ श्रौ॰ वृ॰)। ग्रापतन्ति हि संसारपथमवतीर्गानामेते वृत्तान्ताः (काद०)। श्रापतिन्त श्रतिकता उपनमन्ति । श्रा विषिष्ठया न इषा वयो न पप्तता सुमायाः (ऋ० १।८८।१) । ग्रापप्तत = ग्रिमत्वरध्वम् । ग्रापतत्येष दुष्टात्मा सङ्कुद्धः पुरुषादकः (भा० म्रादि० १५३।४) । उक्तोऽर्थः । तच्चेदन्तः पुनरापतेच्छेषेरा शुद्धचे रन् (गौ० घ० २।४।४)। भ्रापतेत् भ्रागच्छेत् । जीवन्वा पतिरापतेत् (वृ० क्लो० सं० ४।३६) । उक्तोऽर्थः । भ्रापतत्यात्मनः प्रायो दोषो ऽन्यस्य चिकीर्षितः (कथा० २०।२१३)। श्रात्मानमनुधावति, श्रात्मनि प्रसजिति । दोषोऽपायः । वेनन्ति वेना पतयन्त्या दिशः (ऋ॰ १०।६४।२)। पत गतौ चुरादिः । मधुरतराण्यापतन्ति मनसः (काद०)। ग्रापतन्ति श्राभासन्ते, प्रतीति यान्ति, प्रतीयन्ते । स्फुटपौरुषमापपात पार्थः । ग्रापपात = ग्रास्कन्दत् । ग्रपि नाध्व-श्रमः शीघ्रं रथेनापततस्ते (रा० २।७२।५)। श्रापतत श्रागच्छतः = ग्रास्यन्द-मानस्य । पादैः शनैरायततः प्रमन्यून् (भट्टि॰ ३।४८) । आपतत आगच्छतः । (द्वि० बहु०) । प्रबलद्वीपिनमापतन्तमुच्चैः (राज० ३। )। सा ददर्श तत-स्त्रस्तान् हरीनापततो द्रुतम् (रा० ४।१६।६) । द्रुतमापततः पलायमानान् । तत्र काष्ठं कुठारेगा पाट्यमानं विधेवंशात् ग्रापत्य तस्य जङ्घायां भित्त्वान्तः प्रविवेश तम् (कथा० २८।१५)।। जग्रहायततस्तस्य पादौ च रघुनन्दनः (रा० ३। १२।२४) । कयमिदमापतितम् (उत्तर०२) । भ्रापतितं घटितं संवृत्तम् । अदर्शनादापतितः पुनश्चादर्शनं गतः (भा० शां० १७४।१७) । भ्रापतित भ्रावि-मूंतः । क्विक्प्राकरिएकादथिदप्राकरिएकस्यार्थस्यापतनम् (सा० द०)। म्रापतनं प्रतीतिः । म्रापातरम्या विषयाः पर्यन्तपरितापिनः (कि०११। १२) । श्रापातरम्यास्तत्कालरमणीयाः । तदात्वे पात श्रापात इति वेजयन्ती -ति मह्लिः । श्रापातरमणीयानां संयोगिनां प्रियैः सह । श्रपथ्यानामिवान्नानां परिगामोऽतिदारुगः (पञ्चत०) ॥ मध्वापातो विषास्वादः (मनु० ११।६) ।

त्या धावयो यहत पहुंच समृद्धा प्रथा

मध्वापातो मधुरोपकाः । स्रातन्त्यव्यभिचारदोषापातात् (सा० द० १०।१६) । स्रापातः प्रसङ्गः । तदापातभयात्पि (कु० २।४५) । स्रापात स्रास्कन्दः, स्राक्रमः, धर्षग्मः । गरुडापातिविश्विष्ठभेघनादास्त्रबन्धनः (रघु० १२।७६) । गरुडापाता गरुत्मतोऽवतरगम् । स्रापातान् प्रतितिष्ठन्ति पुलिन्दशबरा इव (भा० (शं० १५१।८) । स्रापातो नरकः । करटापातिवस्फोटा भान्त्यर्था वासनादयः (यो० वा० ४।३३।३८) । स्रापातोऽवपातः । स्रामुखापाति कल्याणं कार्यसिद्धि हि शंसित (कथा० १८।४६)। स्रामुख उपक्रमे जायमानं घटमानं श्रेय इत्यर्थः । स्रापतये त्वा परिपतये गृह्णामि (वा० सं० ५।४) । पवनमुद्दिश्याह । स्रापति-रापतनम् इतः पवनं वानम् ।

-पद् (पद गतौ) । एष राविशारापादि वानरांशां भयङ्करः (भट्टि० १५।८६)। श्रापादि प्राप्तः । तस्य मत्स्यः पास्ती आपेदे (श० बा० १।८।१।१)। **श्रापेदे** प्राप । रावरास्य पुरीं लङ्कामापेदतुः (रा० ६।१६।२१) । श्रापेदतुः स्रापेदाते = प्रापतुः । स्रथ यदि पण्यमानः (सोमः) किञ्चिदापद्येत (श० ब्रा० १२।६।१।१०)। स्रापद्येत स्रापदमाप्नुयात् । विकारं गच्छेत् । शर्यातो ह वा ईक्षा-ञ्चके । यत्किमकरं तस्मादिदमापादीति (श० ब्रा० ४।१।४।४) । तत इयमापदु-पनतेति तदथः । ग्रथंधमौ परित्यज्य यः काममनुवर्तते । एवमापद्यते क्षिप्रं राजा दशरथो यथा (राट २।५३।१३)। आपदाते = आपद्गतो मवति । एवमापदाते (माल ०) । एवं भवतीत्यर्थः । न ह्यतास्वन्यत्सामापद्यते । (लाटचा० श्रौ० १०।२।२)। ग्रापद्यते विद्यते। बलादपराधिनं मामापादयसि (विक्रम०)। श्रपराद्धतां मिय प्रसञ्जयसि। क्व नु नाम वयं सर्वाः कालेनाल्पेन तं नरम्। समागच्छेम यो नस्तद्रूपमापादयेत्पुनः (भा० ग्रादि० २१७।१३) ।। श्रापादयेत् प्रापयेत्। स राजा परमापन्तः (हरि० १।२४।११)। ग्रापन्न ग्रापत्प्राप्तः। स्यादापन्न श्रापद्गत इत्यमरः । श्रापन्नाभयसत्रेषु दीक्षिताः खलु पौरवाः (शा० २।१७) । उक्तोऽर्थः । श्रापन्नं स्तृग्न् निरस्येत् (का० श्रौ० २।६।३३) । म्रापन्तं (वेद्यां) पतितं (तृशादिकम्) । कूजद्भिरापादितवंशकृत्यम् (रघु० २।१२) । श्रापादितं निष्पादितं निर्वृत्तम् । श्रापदिरनिष्टप्रसङ्ग इति परिभा-ब्यते । दैवीनां मानुषीगां च प्रतिहर्ता त्वमापदाम् (रघु० १।६०) । प्रापदो विपदो व्यसनानि । ध्यानापादांश इव (छां० उ० ७।६।१) । श्रापादो ष्यानफललामः (शङ्करः) । द्रव्यस्य सङ्ख्यान्तरापादने (भ्रधिकरगाविचाले ५।३।४३ इत्यत्र वृत्तिः) । श्रापादनं प्रापराम् । 😁 होतीलकः । १४१३३४५।

—पा (पा पाने) । नापिबेयं बलाद्वको भिन्त्वा चेद्रुधिरं युधि (भा० सभा० ६८।५३) । श्रापिबेयम् =िनःशेषेण पिबेयम्, कणेहस्य पिबामीत्यर्थः । ततो

स्या आपपी वक्त्रं पद्मं मधुकरो यथा (हरि० ८७४६)। उक्तोऽर्थः। षडाननापीतपयोधरासु (रघु० १४।२२)। आपीता निःशेषेण पीताः। आपीती
युष्मिद्धधः पुत्रैः "पयोधरौ (हषै० ५)। उक्तोऽर्थः। ता राघवं दृष्टिमिरापिबन्त्यः (रघु० ७।१२)। सतृष्णमालोकयन्त्य इति तात्पर्यार्थः। उपैति
सिवता ह्यस्तं रसमापीय पार्थिवम् (भा० शां० ५६।२८)। रसमाकृष्येत्यर्थः।
आपाने पानकिलता दैवेनाभित्रचोदिताः (भा० आदि० २।३५५)। आपानं
पानशाला। अमरस्त्वापानं पानगोष्ठिकेति पठित । गन्धर्वाप्सरसो भद्रे मामापानगतं सदा उपितष्ठिन्त (भा० वन० २८१।१३)। उक्तोऽर्थः।

- —िपष् (पिष्लृ संचूर्णने) । यदाऽऽिपपेष मातरं पुत्रः प्रमुदितो धयन् (बा० सं० १६।११) । स्नापिपेष ईषत् पिनष्टि क्षिर्णोति । तं पार्णिनापेष बोध-याञ्चकारं (श० ब्रा० १४।१।११) । पार्णिनापेषम् पार्णिभ्यां निपोडय ।
- —पीड् (पीड श्रवगाहने) । श्रन्यानि वासांसि परिधाय सकृदेनान्यापीड्य (श्राहवण गृण् ४।४) । इहापीडयतिनिष्पीडयतेरथे पठितः । कण्ठे जीर्णलता-प्रतानवलयैरत्यर्थमापीडितः (शाण् ७।११) । श्रापीडित श्रावाधितः ।
- —पू (पूङ् पवने) । इन्द्रस्येन्दो जठरमापबस्व (ऋ० ६।७०।१०) । श्राप-वस्व प्रक्षरत् प्रविज्ञेत्यर्थः । ते नः सहिस्रणं रियं पवन्तामा सुवीर्यम् (ऋ० ६। १३।५) । ग्रस्मान्त्रति प्रवाहयन्त्वत्यर्थः । ग्रा पवस्व हिर्ण्यवदश्ववत् सोम वीरवत् (वा० सं० ८।६३) । ग्रापवस्व प्रक्षर ।
- —पृ (पृङ् व्यायामे) । ग्रह्नयापृतातंकरणा निश्चि निः शयानाः (भा० पु० ३।६।१०) । श्रापृतानि व्यापृतानि श्रातानि करणानि येषां ते श्रापृतानंकरणाः । श्रन्यत्र व्याङ्पूवं एव प्रियतिः प्रयोगमवतीणों हश्यते । श्रत्र तु केवलेनाङोपसृष्ट इति मागवतकारस्य व्यवहारं प्रत्यनादरस्य निदर्शनम् । स चेह बहुल ऋतिकरश्च विदाम् ।
- —पृच् (पृची सम्पर्चने)। ग्रात्वा पृणि कित्र विद्वयं रजः सूर्यो न रिहमिभः (ऋ० ११८४।१)। श्रापृणक्तु पूरयतु । सेमं पृण (ऋ० १।१६।६)। पूरयेत्याह । काममापृण दुर्मन्मानं सुमन्तुभिरेमिषा पृचीमिह (ऋ० १।१२६।७)। द्वा प्रन्तेन ग्रापृचीमिह सन्तर्पयानः । वस्वो वी रस्यापृचः (ऋ० ६।४०।६)। ग्रापृचः कारस्वेनाधिकृतवानसि, निरवशेषमितिष्ठिसि ।
- —पृ (पृ पालनपूरणयोः, पूरी भ्राप्यायने)। वक्त्रमापूर्यतेऽश्रूणाम् (सुश्रुत ० १।११६।१४) । अश्रूणामिति कर्मणः शेवत्वविवक्षायां वष्ठी । भृत्यैरापूर्यते नृपः (हितोप० २।७२) । यत्त ऊनं तत्त भ्रापूरयाति (भ्रथर्व० १२।१।६१) ।

THE ASSESSMENT OF THE PARTY OF

— प्याय (ग्रोप्यायी वृद्धी)। ग्रापीनानि धेनूनां स्रोतांसि सरितामिव (हरि०)। ग्रापीनानि ऊधांसि। विशेष्येर्थे विशेषएाप्रयोगः। ग्राप्यायितो वचनामृतेन (महावीर० १।२)। ग्राप्यायितः सन्तृप्तः।

— प्ये (प्येङ् वृद्धी) । म्रा वयं प्यासिषीमहि (भ्रथवं० ७।८६।५) । भ्राप्यायिता भूयास्मेत्यर्थः।

— प्रच्छ (प्रच्छ त्रोप्सायाम्)। ग्रापृच्छे त्थां गमिष्यामि पुनरेष्यामि चाप्यहम् (भा० सभा० ३।१)। ग्रापृच्छे ग्रामन्त्रये, गमनानुत्रां याचे। ग्रापृच्छे
साधिष्यामि, गच्छ विप्र यथासुखम्। (भा० ग्राव्व० १६।५२)। उक्तोऽथं:।
ग्रापृच्छस्व प्रियसखममुं तुङ्गमालिङ्ग्य शैलम् (मेघ १५)। ग्रापृच्छिति च
यच्छ्रेयः करोति च हितं वचः (भा० सौ० २।२२)। इहाङार्थे न किश्चद्
विशेषः कियते। ग्रस्थान ग्राङ् इति वा सुवचम्। ग्रनापृच्छिन्हि गृहगानो हस्तच्छेदनमहंति (गौ० घ०)। ग्रनुत्रामयाचमान इत्यर्थः। ग्रापृष्टोऽसीह कौन्तेय
स्वस्ति प्राप्नुहि भारत (भा० सभा० ७६।२२)। ग्रापृष्टो दत्तगमनानुतः।

—प्रा (प्रा पूरणे) । ग्रा प्रा द्यावापृथिवी ग्रन्तिरक्षम् (ऋ० १।११५।१) । ग्राप्राः =ग्रप्रात्, पूरितवान्, व्याप्नोत्, व्याक्तुत । येनेमे चित्रवज्रहस्त रोदसी ग्राभे सुशिप्र प्राः (ग्रथर्व० २०।५०।१) । ग्रापप्रौ पाथिवं रजो बद्वे रोचना दिवि (ऋ० १।५१।५) । उक्तोऽर्थः ।

— च्लु (च्लुङ् गतौ) । भ्रत्योऽन्यमापुष्लुविरे तथान्ये (बुद्ध० १३।२५)।
तेन शब्देन सहसा "। भ्राष्ट्रवन्त गतैः सत्त्वै मंत्स्याः शतसहस्रशः (भा० वन० १६६।२०)। भ्राष्ट्रवन्त पलायन्त । गतैः सत्त्वै विगताभिर्बुद्धिभः । एता भ्रश्वा भ्राष्ट्रवन्ते (ऐ० बा० ६।३३) । उत्त्व्लवन्त इत्ययंः । स भीमसेनस्य रथम् " भ्रापुष्टुवे सिंह इवाचलाग्रम् (भा० कर्ण० ५४।३६) । भ्रापुष्टुवे उत्प्लुत्यारूढ-वान् । स्यन्दनं वृषसेनस्य तूर्णमापुष्टुवे भयात् (भा० द्रोग्ण० १२६।३३) । उक्तोऽच्यः । सवस्त्रोऽहरहराष्टुवीत (शां० गृ० ४।१२) । भ्राष्टुवीत स्वाप्त्वत्वतः स्नायात् । तेनैनां सक्ष्रित्वामभ्यज्य ह्रासियत्वाऽऽप्तावयन्ति (गो० गृ० २।५१६) । भ्राष्ट्रवावयन्ति स्नापयन्ति । एतेषु तीर्येषु "काशिकन्या" भ्राप्तावयत्त गात्राण् (भा० उ०१६६।२६) । गात्राण्याप्तावयत शरीरं निरणेनेक्, भ्रस्ना-वित्ययंः । भ्रताप्तवमानः (लाटचा० श्रौ० ६।२।१६) । भ्रस्नानित्ययंः । प्राद्वत्सहसा राजन्पुत्रो दुर्योधनस्तव । भ्राप्तुतश्च ततो यानं चित्रसेनस्य धन्तिः (भा० द्रोग्ण० ११६।२४-२५) ॥ आष्टुतः प्लुत्याऽऽरूढः । स विपन्तर्यो भीमो नकुलस्याप्तुतो रथम् (भा० द्रोग्ण० १८६।२३) । भ्राप्तुतः शैन्न येगाल्ढः । ततः सा सहसा त्रासादाप्तुता निम्नागातटम् (वि०

ED THE DIRECTION

पु० २।१३।१३)। उत्प्लुत्य नदीकूलमारूढेत्यर्थः । गोमन्तशिखराच्छीमाना-प्लु गोऽमितविकमः (हरि० २।४२। दर्श)। तौ नगादाप्लुतौ इष्ट्वा (हरि० २।४ ।१) । उक्तपूर्व एवार्थः । श्राप्लुतः स्नातको वर्तो इत्यमरः । यावन्ना-श्यायते देदिरिभषेकजलाप्लुता (रघु०१७।३७) । जलाप्लुता जलपूराा । बाष्पाप्लुतः, व्यसनाप्लुतः रुधिराप्लुत इत्यादिषु तदर्थक एवाप्लुतशब्दः। प्रथमो वार्षिको मासः श्रावणः सिललाप्लुतः (रा० ४।२४।१२)। स्ननन्तरोदीरित एवार्थः । अवाङ्मुखमथो दीनं दृष्ट्वा सोमिनवाष्तुतम् (रा० ७।१०६।१) । धाष्तुतमुवष्तुतमुवरक्तं ग्रहगृहीतम् । ग्राङस्थाने । सोमञ्चन्द्रः । जलमाष्तुस्य (मनु० ४१७७) । जलमाप्लुत्य जलमवगाह्य, स्नात्वा । ऊषुराप्लुत्य गात्रािग तपश्चातस्थुरुत्तमम् (भा० वन० ६५।५)। गात्राण्याप्लुत्य = श्रमिषच्य । भ्रन्तर्गीतण्यर्थकः प्लबतिः । भ्रप भ्राप्लुत्य (भ्रार्व गृ० ३।२।१) । भ्राप्लवनं स्नानं मवति । इह द्वितीयाश्रुत्याऽवगाहनपूर्वके स्नाने वर्तत इति हरदत्तः । पाञ्चालस्य रथस्येषामाष्त्रस्य सहसाऽपतत् (भा० ग्रादि० १३८।५७)। म्राप्तुत्व उत्प्तुत्यारुह्य । माता कुमारमादायाप्लाव्य (पा० गृ० २।१)। श्चाप्लाव्य प्रस्ताप्य । श्रन्तमाप्लाव्य वारिगा (मनु० २।३१४) । श्वाप्लाव्य अभ्युक्ष्य । मूत्रेणाप्लाव्य सप्ताहं स्नुहीक्षीरेण ततः परम् (सुश्रुत० १।१६८। १३) । मूत्रेगाप्लाव्य मूत्रेगाभ्युक्ष्य, मूत्रे निमानं कृत्वा । कलशोदकेषु शाखा-माप्लाव्यीदुम्बरीं स्पृशेत्तुरगान् (व० वृ० सं० ४३।२१) । शाखामाप्लाव्य शाखां निमज्ज्य । प्रलयाप्लाविमवाभिदर्शयन्तः (शिशु० २०१७०) । स्राप्लाव म्राप्लव ग्रोघः।

— त्वुष् (प्लुष दाहे) । दिवाकराप्लुष्टविभूषगास्पदाम् (कु० ४।४८) । ग्राप्लुष्टमीषत्प्लुष्टमवदग्धम् ।

—बन्ध् (बन्ध बन्धने) । यत्ते देवी निर्ऋतिरा बबन्ध दाम (ग्रथर्व० ६।६३।१)। श्राबबन्ध बबन्ध ग्रिपननाह । स्रजः प्रह्रादस्य मूध्नि चावबन्ध (हरि० १३७३०)। उक्तोऽयंः । नव समाधानमाबध्नातु ग्रवष्टम्भः (काद०)। श्राबध्नातु निद्यातु । न निर्भरमाबध्नाति पदम् (काद०)। श्राबध्नाति न्यस्यति निधत्ते । स्यन्दनाबद्धदिष्टिषु (रघु० १।४०)। रथप्रत्युप्तदर्शनेषु । श्राबद्धा मानुषाः सर्वे निबद्धाः कर्मगो द्वं योः (भा० सौ० २।२)। श्राबद्धा श्रा समन्ताद् बद्धाः । ताभ्यामाबद्धाभ्यां शोभमाना (कुण्डलाभ्याम्) (भा० ग्रादि० ३।६७)। गते प्रेमाबन्धे प्रग्णयबहुमाने विगलिते (ग्रमह० ४३)। प्रेमाबन्धः प्रग्णयबन्धः । श्राबन्धो योत्रे योक्त्रम् इत्यमरः ।

्राध् (बाध् लोडने, लोडनं प्रतिधातः)। तेऽसुरा दिग्भ्य ग्राबाधन्त (तै॰ सं॰ ५।७।२।१)। प्रतिजन्तुरित्यर्थः। — बृह् (बृह् उद्यमने) । यस्समूलमावृहेयु वृंक्षं न स पुनराभवेत् (बृह्टा० उ० ३।६।२८) । केचिवत्रोद्यमनेऽथं दन्तोष्ठचादि वृहि पठन्ति । तदिप साधु । मूलमस्याबहि (पा० ४।४।८८) । भ्राबृह्यत उत्पाद्यत इत्याबहि ।

· मज् (मज सेवायाम्)। एमं भज ग्रामे ग्रहवेषु गोषु (ग्रथवं० ४।२२। २) । इमं ग्रमादिषु ग्रामज मागिनं कुवित्याह । प्रजापित वै पित ऋभून् मत्यी-न्त्सतोऽमर्त्यान्कृत्वा तृतीयसवन म्राभजत् (ए० ब्रा० ६।१२)। उक्तोऽर्थः। त्वं सूर्ये न ग्रा भज तव क्रत्वा तवोतिभिः (ऋ० ६।४।५)। या ग्राभजो मस्त इन्द्र सोमे (ऋ० ३।३५।६)। हे इन्द्र यान्मरुतः सोमे भागिनोऽकरोरित्याह । ग्रा तं भज सौश्रवसेष्वग्ने उक्थ उक्थ ग्रा भज शस्यमाने (ऋ० १०।४५।१०)। पाहि माऽग्ने दुश्चरिताद् आ मा सुचरिते भज (तै० सं० १।१।१२।१)। मुचरित ग्रामज मुचरिते भागिनं कुरः। मुचरितवन्तं मां कुविति तात्पर्शार्थः। ऋतवो ह वै देवेषु यज्ञे भागमीषिरे मा नो यज्ञे भजत मा नो यज्ञादन्तर्गत (श० बा० १।६।१।१) । ग्रन्तरित्यत्र व्यवधी वर्तते । यज्ञान्नो मास्म व्यवधाते-त्यर्थः । हन्तेमानस्मिन्नुवय ग्राभजा इति (ऐ० ब्रा० ३।२०) । ग्राभजं ग्रागत-भागान् भागवतः करोमीत्याह । ग्रा नो भजस्व राधिस (ऋ० ४।३२।२१)। तव वै वयं स्मो नु न एतिस्मन्सामन्नाभजेति (जै० उ० वा० १।६।११६)। इयं दुरुक्तात् परिवाधमाना प्राणापानाभ्यां बलमाभजन्ती (ली॰ ग्॰ ४१।१५) । ग्रामजन्ती ददती (मेखला) । एतद्ध वै पितरो मनुष्यलोक ग्राभवता भवन्ति यदेषां प्रजा भवति (श० बा० १३। ६१।६)। ग्रामक्ता भागिनः । यदिदं किञ्चैवमु तत्सवं यज्ञ ग्राभक्तम्। या वै प्रजा यज्ञे उनन्वाभक्ताः पराभूता वै ताः (श० बा० १।४।२।४) । उक्तोऽर्थः ।

— भा (भा दोष्तो) । विश्वा ग्राभाहि प्रदिशश्चतस्रः (ग्रथवं २।६।१) ।
ग्राभाहि प्रकाशय । ग्रायं भातु शवसा पञ्च कृष्टीः (का० सं० ३७।६, लौ०
गृ० ४४। ) इत्यत्र च देवपालोढृतो मन्त्रः) । ग्राभातु प्रकाशयतु । यथा
पूर्वत्र तथेह भातिरुपसर्गवशात्सवर्मकः । रम्यां य उपसपित्त दौपाभां शलभा
यथा । दोपाभा दोपाचिः । दोपप्रभा । शराणां गार्ध्रवाससाम् । स्पर्शमाशीविषाभानाम् (भा० वन० ३२।८७) । ग्राभा ग्राभासः ।

— भाष (भाष व्यक्तायां वाचि) । वैशम्पायनश्चन्द्रापीडमाबभाषे (काद०) । ग्राबभाषे ग्राललाप सम्बोधयामास । सखी वेत्रभृदावभाषे (रघु० ६।६२) । इहाङ् नार्थे विशेषं करोति । बभाष इत्येवायंः । एवमाभाष्यमाणोपि भ्रातृभिः कुरुनन्दन (भा० भीष्म० ४३।२०) । ग्राभाष्यमाणः सम्बोध्यमानः । वौशिकश्च तथेत्याह राजा चाभाष्य मन्त्रिणः (रा० १।१७।१७) । ग्रामाष्य

न्नाह्य, ग्राकार्य । सम्बन्धमाभाषग्रापूर्वमाहुः (रघु० २।४८) । ग्रामाषणं संभाषग्रम्, संवादः । स्यादामाषग्रमालाप इत्यमरः । ग्राभाषस्ते किमु न विदितः खण्डितः पण्डितः स्यात् (शान्ति०) । ग्राभाष ग्रामाण्कः ।

मास् (भासृ दीप्ती) । सर्वेन्द्रियगुगाभासं सर्वेन्द्रियविवर्णितम् (व्वेता० उ०३।१७) । ग्रामासः प्रतीतिः । हेत्वाभासः । हेतुवदाभासते प्रतिमाति इति हेत्वाभासो दृष्टो हेतुः । कबन्धः पश्चि।भासो दृश्यते भास्करान्तिके (रा० ३।२३।११) । परिघाभासः परिघसहः ।

—भुज् (भुजो कौटिल्ये) । प्रासादाभोगविस्तीर्गाः स्तुतिशब्दो ह्यवर्तत (रा० २।६४।३)। श्राभोगो विस्तारः । श्रकथितीपि ज्ञायते यथाऽयमाभोगस्तपो-वनस्येति (शा० १) । गङ्गाभोगकुटिला (भा० वन० )। श्रामोगः कौटिल्यम् । बाहुमाभोगिनं कृत्वा (हरि० २।३४।३६) । श्रामोगिनम् श्रतिवृद्धम् । श्रायामवन्तम् ।

— सू (सू सत्तायाम्) । द्या देवानामभवः केतुरग्ने (ऋ० ३।१।१७) । द्याभवः = अवर्तथाः । यत्समूलमुद्वृहेयुवृंक्षं न स पुनराभवेत (इा० क्वा० १४।६।६।३४) । द्याभवेत् जायेत । कथमाभवित्त (भा० द्यादि० ६०।६) । भवन्ति जीवन्ति कथं न कोर्यन्ते । स्राभवन्ति पुनर्जायन्ते । विद्या उत्सं रत्त आवभूथ (ऋ० १०।६४।५) । द्याबसूथ प्रजायथा उदपद्यथाः । स इदं विक्वमभवत् स ग्राभवत् (ग्रथर्व० ७।१।२) । द्याभवत् सर्वतो व्याप्य वर्तते, ध्रावृत्यावृत्य ताद्रूप्येण कारणात्मना वा वर्तत इति सायणः । ग्रस्माकं विग्रेमाणमन्वदमसुरा ग्राभविष्यन्ति (ऐ० ब्रा० १।२४) । विभ्रेमाणं विरोधमनुलक्ष्य इदं जगदिभभविष्यन्तीस्याह । सर्वान् कामान्यूरयत्याभवन् प्रभवन्भवन् (ग्रथवं० ३।२६।२) । ग्राभवन् समन्ताद् भवन् व्याप्नुवन् । भवन्तिति विध्यणुमाह । ग्राभूतो भूतः स उ जायते पुनः (ग्रथवं० ११।४।२०) ।

—मृ (भृज् भरणो) । ग्रा नो ग्रग्ने रिय भर (ऋ० १।७६।८) । ग्राभर ग्राहर । कि मित्यपास्याभरणानि यौवने घृतं त्वया वार्धकशोभि वल्कलम् (कु० ४।४४) । ग्राभ्रियते पुष्यते रूपमनेनेत्याभरणं सूषणम् ग्रलङ्कारः ।

— मन्त्र (मत्रि गुप्तपरिमाषणे) । यजमानमामन्त्रयते (भा० श्री० ६।११।१) । सम्बोधयतीत्यर्थः । तमामन्त्रयाम्बभूव (काद० ६१) । तं सम्बोधयामास, तेन समं संललाप । परिजनोप्येवमामन्त्रयते (काद० १०५) । ग्रामन्त्रयते ब्रूते, भाषते । ग्रामन्त्रयध्वं राष्ट्रेषु ब्राह्मगान् (भा०) । ब्राह्मणेभ्यो दूताः प्रध्यन्तामित्याह । ग्रामन्त्रयस्व सहचरम् (ज्ञा० ३) । गमनानुज्ञामाप्नुही-त्यर्थः । उग्रश्रवसमामन्त्र्य उपपन्नमिति ब्रुवन् (भा० ग्रादि० ४०।५) । ग्रामन्त्रय

333

सम्बोध्य । मम त्वामन्त्रय गुरून् न मां दोषः स्पृशेदयम् (भा० वन० २६६।२२)। ग्रामन्त्रय ग्रनुज्ञापय । सत्यकामो ह जाबालो जबालां मातर-मामन्त्रयाञ्चको (छां० उ० ४।४।१)। ग्रामन्त्रयाञ्चको पप्रच्छ ग्रनुयुयुजे। ग्रामन्त्रयेऽत्रभवतीं गच्छामि स्वगृहान्प्रति ( )। ग्रामन्त्रये ग्रापृच्छे ग्रनु-मानयामि त्वां स्वगमनिमत्यर्थः । देवः स्वामीति नृपतिरामन्त्रग्रीयः । पति-वज्जयेष्ठमध्यमाधर्मः स्त्रियः ॥ श्रामन्त्रगीयः सम्बोधनीयः । स कृत्वा निश्चय विष्णुरा मन्त्र्य च पितामहम् (रा० १।१६।१०) । श्रामन्त्र्य साध्यामीत्युक्त्वा । तमनुप्राप्तां वृद्धामामन्त्र्य सत्कृताम् (रा० २।११७।७) । भ्रामन्त्र्य सरबोध्य । अम्बेति वै योषाया ग्रामन्त्रग्रम् (श० ब्रा० ६।६।२।५) । ग्रामन्त्रग्रमालापः । अन्योन्यामन्त्रणं यत्स्याज्जनान्ते तज्जनान्तिकम् (सा० द०) । इहामन्त्रणं संलापमाह। विधिनिमन्त्रणेत्यादिस्त्रे (३।३।१६१) भ्रामन्त्रणं कामचारादु-ज्ञामाचट्टे। तृतीयमामन्त्रराम् (ग्राप० घ० २।१७।१३)। ग्रामन्त्ररामाह्वानम्। तस्य पुरस्तादावसथस्तदामन्त्रणम् इत्याचक्षते (ग्राप० घ० २।२४।४) । ग्राम-न्त्रयतेऽत्रेत्यामन्त्रणमास्थानमण्डपः । शरागामामन्त्रितानाम् (भा० वन ० २०।२६) । ग्रामन्त्रितानामभिमन्त्रितानाम्, मन्त्रैः संस्कृतानाम् । साऽऽमन्त्रितम् (पा० २।३।४८)। सम्बोधने या प्रथमा साऽऽमन्त्रितसंज्ञा भवति।

—मुच् (मुच्लृ मोक्षणे) । आमुञ्चतीवाभरणं द्वितीयम् (रघु० १३।२२)। आमुञ्चित प्रतिमुञ्चिति, बध्नाति, बिर्मात । आमुञ्चद् वर्म रत्नाद्यम् (भट्टि० १७।६) । उक्तोऽर्थः । आमोक्ष्यन्ते त्विय मधुकरश्रेणिदीर्घान्कटाक्षान् (मेघ० ३७) । आमोक्ष्यन्ते आ समन्तान्मोक्ष्यन्ते । आङ्पूर्वस्य मुञ्चतेर्बन्धनमर्थं इति नियमो न । तत्प्रायिकमित्येव । आमुञ्चतां च वर्माणि सम्भ्रमः सुमहानभूत् (भा० आदि० ४०६५) । आमुञ्चतां बध्नताम् । करोऽयमामुक्तविवाहकौतुकः (कु०५।६६) । उक्तचर एवार्थः ।

—मुद् (मुद हर्षे) । श्रामोदं कुसुमानि घारयन्ति (सुभाषितम्) । श्रामोदो प्राागतपंगो गन्धः । श्रामोदः सोतिनिहिंशे इत्यमरः । श्रामोदो निह कस्तूर्याः शपथेन विभाव्यते । (सुभाषितम्) श्रामोदं परमं जग्मुः (रा०) । श्रामोदो हर्षः ।

— मृश् (मृश ग्रामर्शने, ग्रामर्शनं स्पर्शः) । शरासनज्यां मृहुराममर्श (कु॰ ३।६४) । ग्राममर्श पस्पर्श । ग्राममर्श कुमारस्तं (कन्थकमरवं) बभाषे च वयस्यवत् (बुद्ध॰ ६।५४) । ग्रानन्तरोदीरित एवार्थः । ग्रामृष्टं नः परैः पदम् (कु॰ २।३१) । ग्रामृष्टम् ग्राच्छिन्तम् । ग्रगृहीतात्मकं संविद्दहामर्शसूचकम् (यो० वा० ६(२) १८७।३६) । ग्रामर्शविचन्तनम् । 보호병

- मृष् (मृष तितिक्षायाम्, मृषु सहने च) । प्रत्युद्यातुमतस्तात नैतदामर्ष-याम्यहम् (भा० द्रोराप० १२।२१) । नामर्षयामि नोत्सहे ।
- मना (मना अभ्यासे) । भवत्प्रग्रीतमाचारमामनन्ति हि साधवः (क० ६।२१)। ग्रामनन्ति स्मरन्ति स्मृतिरूपेग्गोपनिबध्नन्ति । त्वामामनन्ति प्रकृति पुरुषार्थप्रवितनीम् (कु० २।१३)। ग्रामनन्ति उदाहरन्ति, निगच्छन्ति, निगम-यन्ति । एवं हि सूत्रकारा श्रामनन्ति (मालती० ७)। श्रामनन्ति उपदेशं परम्परीणं संस्मरन्ति, पूर्वानुकान्तमनुशासित । समी हि शिष्टैराम्नाती वत्स्यन्तावामयः स (शत्रुः) च (शिशु० २।१०)। समी तुल्यो कथितो विधव्यमासो रोगः शत्रुव्य। ग्रामनन्मनत्रमुत्तमम् (भट्टि० १७ ३०)। श्रामनन् कण्ठे कुर्वन्, श्रधीयानो वा, भाव्स्या पठन्निति वा । विद्याम्नाये महाञ्श्रमः (भा० शां० ३३१।४७)। विद्यास्नायो विद्याभ्यासः। स्वाध्यायाम्नायकश्चिताः (भा० छ० ६६।१३)। स्वाध्यायाम्नायो वेदपाठः । ग्राम्नायवचनाटहिसा प्रतीयेत (नि० १।१६) । म्राम्नायादन्यत्र नृतन्दस्नस्यामवतारः (उत्तरः ४) । म्राम्नायो वेदः । ग्राप्नायः पुनर्मन्त्राश्च ब्राह्मशानि चेति (कौ० स्०)। श्राम्नायभङ्गान्निर्नष्टनामकृत्यास्ततः परम् (राज० १। ६३)। ग्राम्नायभङ्गः सम्प्रदायदिपरिलोपः। इत्येतस्म-ञ्जनाम्नाये केचिदव्यभिचारिशा (राज० १।३१६) । जनाम्नायो लोकप्रवादः, ऐतिहास् । ग्रनाम्नायमला वेदा बाह्यशास्यावतं मलम् (भा० शां० ३२८।२०)। ग्राम्नायोऽभ्यासः ।
- —यज् (यज देवपूजासङ्गतिकरणदानेषु)। येभ्यो होत्रां प्रथमामायेजे मनुः (ऋ०१०१६३।७)। श्रायजित = श्रभ्यचिति प्राथंयते वा। यस्मै विमायजसे स साधत्यनवि क्षेति दधते सुवीर्यम् (ऋ०१।६४।२)। श्रायजिस ददासि प्रदिश्चामा प्रजावदस्मे द्रविणाऽऽयलस्व (वा०सं०१४।४)। श्रायजस्य दत्स्व। मिय देवा द्रविणामा यजन्ताम् (अथर्व०५।३।५)। श्रायजन्ताम् = ददतु। श्रायागभूतं नृपतेस्तस्य वेश्मिन राधव (रा०१।३१।१३)। श्रायागभूतं यजनीय-विवताभूतम्।
- —यत् (यती प्रयत्ने) । सहस्रं मय्यायतन्ताम् (म्रथवं० १७।१।३०) । म्रायतन्तां सर्वतद्वेष्टन्तामिति सायणः । म्रवितष्ठन्तामिति वार्यः स्यात् । कस्मिन्नायतथो जने (ऋ० १।७४।२) । म्रायत्य म्रायतेथे म्रवितष्ठेथे । म्रा ते भद्रायां सुमतौ यतेम (ऋ० ६।१।१०) । उक्तोऽर्थः । म्रा यद्वामीयचक्षसाः यतेमिह स्वराज्ये (ऋ० १।६६।६) । दुर्वान्तानां दमनविधयः क्षत्रियेष्वायतन्ते (महावीर० ३।३४)। क्षत्रियाधीना भवन्तीत्यर्थः । वयं त्वय्यायतामहे (महावीर० १।४६)। त्वन्तिहना भवाम इत्यर्थः । मित्रो जनानायातयति म्रुवाणः (ऋ० ३।

(योव मार्व १(२) १८वर्ष १) । जामचीवमानम् ।

१९।१) । श्रायातयित प्रवर्तयित । श्रायातनमारम्मः । तद्यथा भोजनमायातितमनेतित दुगः । यजमानमेवैतत् स्वर्गे लोक आयातयित (श० ब्रा० ११।४।२।
१०) । श्रायातयित श्रायतनं स्थानं पदं लम्भयतीत्यर्थः । एतमेव (श्रिग्नमेव)
तदेतस्मिँ ल्लोक श्रायातयित (ए० ब्रा० ३।३४) । सम्यक् प्रशंसित (षड्गुरु०) ।
प्रपायति (गीविन्द०) । प्रजारक्षणार्थं सर्वतो यजमानं करोति (मट्द०) ।
श्रादित्यरूपं प्रकाशमायातयित प्रसारयित (सायणः) । दैवायत्तं कुले जन्म
मदायत्तं तु पौरुषम् (वेग्गी० ३।३३) । मदायत्तम् मिन्न्छनम् । भाग्यायत्तमतः
परं न खलु तद् वाच्यं वधूबन्धुभिः (शा० ४।१७) । उक्तोऽर्थः । स्वायां दिश्यायत्तम् (श० ब्रा० ६।३।४।१३) । श्रायत्तम् = कृतावस्थानम् । प्रहस्तः परमायत्तस्ततः सुस्राव शोगितम् (रा० ६। ) । परमायतः परमोद्युक्तः ।
संगताः परमायत्ता रामेग् सह संयुगे (रा० ३।३६।६) । परमायतः श्रत्यन्तं
सन्तद्धाः । दैवमेव परं मन्ये धिक् पौरुषमनर्थकम् । यत्राधिरिथरायत्तो नातरत्पाण्डवं रणे (भा० द्रोग्ग० १३४।१) । श्रायत्त उद्युक्तः । विजने वाऽऽयतने
वने गिरौ वा (बुद्ध० ४।१६) । श्रायत्तनं देवतायतनं देवमन्दिरम् ।

—यम् (यम उपरमे) । प्रागान् ग्रायच्छेत् । प्रागायामं कुर्यात् । उच्चै-रुच्चैस्तरामिच्छन्पदान्यायच्छते महान् (का० नी० सा० १४।१५)। आयच्छते ग्रायतानु दीर्घान्विकमान् करोति । दंह मूलमाग्रं यच्छ (ग्रथर्व० ६।१३७।३)। श्रग्रमायच्छ श्रायतं कुरु । दुर्झूतदेविनः । कृते क्षत्रविनाशाय घनुरायच्छदर्जुनः (भा० द्रोगा० २८।१६)। भ्रायच्छत् = भ्राकर्षत्। भ्रात्वा यच्छन्तु हरितो न सूर्यम् (ऋ० १।१३०।२) । श्रायच्छन्त् = इत श्राकर्षन्तु । श्रा ते वत्सो मनो यमत् (ऋ॰ ११।७।२६) । भ्रायमत् = भ्राकर्षतुः भ्राहरतु । बागामुद्यतमायंसीत् (भट्टि॰ ६।११६)। सज्जीकृतं बाग्गमुपसंहतवान् इत्यर्थः । श्रियमायच्छमानाभिरु-त्तमाभिरन्त्तमाम् (भट्टि० ८।४६) । श्रायच्छमानाभिः स्वीकुर्वागाभिः । श्राहर-द्भिदंधद्भिरित्यर्थः । पश्चाद्चचैर्भवति हरिएगः स्वाङ्गमायच्छमानः (शा० प्रक्षिप्त: इलोक:)। नम ग्रायच्छद्भ यः (वा० सं० १६।२२)। धनं िष श्राकर्षद्भ्य इत्यर्थः । म्रातन्त्राना ग्रायच्छन्तोस्यन्तः (ग्रयर्व०६।६६।२)। शरसन्धानेन धन्ँष्या-कर्वन्त इत्यर्थः । ग्रा नः सुम्नेषु यामय (ऋ०८।३।२)। ग्रायामय उपरमय स्था-पयेत्यर्थः । सन्दानमर्वन्तं पड्वीशं प्रिया देवेष्वायामयन्ति (वा० सं० २५।३६) । म्रायामयन्ति गमयन्ति । म्रायतस्वभावानि दुःखानि (काद० १७५) । प्रकृत्या दोर्घकालव्यापीनोत्यर्थः । स्रायतवल्गं निरुद्धवाहैः (शिशु० ३।३०) । श्राकृष्ट-मुखरज्जु इत्यर्थः। प्रतिहितामायताम् (इषुम्) (ग्रयर्व० ११।१।१)। संहिता-माकृष्टामित्याह । लोकवेदयोरिषुः स्त्रियामपि । वेदे तु स्त्रियामेवेति विशेषः ।

यथेषुरायताऽनस्ता (श० ब्रा० ३।७।२।२)। उक्तोऽर्थः। स्रायतमुक्तेन शरेण (रा० ५।३१।३०)। राजन्ये दुन्दुभावायतायाम् (स्रथ्वं० ६।३८।४०)। स्रायम्यमानायाम् स्राताङ्यमानायाम्। तन्नायतं बोधयेयुरित्याहुः (वृ० उ० ४ ३।१४)। स्रायतं निद्राणम्। शयितो हि दीर्घोक्टताङ्गो भवति। स्रत एवा-यतश्चेतोच्यते। स्रायामितमन्त्रवीर्ये० (भा० शां० ६४।६०)। स्रायामित-माविर्मावितम् प्रकाशितम्। यथा मित्रं स्रुवं लब्ध्वा कृशमप्यायतिक्षमम् (मनु० ७।२०८)। स्रायतिश्तरक्तरकालः। उत्पत्तिमायति स्थानं विभुत्वं चैव पच्चधा (प्रकृत० उ० ३।१२)। स्रायतिरागमः। द्रक्ष्यन्ति समरे योधाः शल-भानामिवायतीः (भा० द्रोण्० १५६।७१)। स्रायतीः चौधाः पङ्कतीः। शरवृष्टिमपश्याम शलभानामिवायतिम् (भा० शल्य० १३।४१)। काम्बोजाना-मिव महाराज शलभानामिवायतिः (भा० उ० १६६।३)। उक्तोऽथः। प्राक्कर्मायतिज्ञानितो हि यो विपाकः (तन्त्रा० २।४।१३२)। स्रायतिः प्रभावः। स्यात्प्रभावेषि चायतिरित्यमरः । प्रस्थिता धनुरायन्तुं वार्यतां साधु मा गम्त् (भा० स्रादि० १८८।७)। स्रायत्वत् स्राकर्ण्यं । प्रावतः स्रभावः।

—यस् (यसु प्रयत्ने) । व्यक्तं रामाभिषेकार्थे इहायस्यति धर्मराट् (रा० २।१४।६५) । ग्रायस्यति ग्रायासवान्मवति । प्रयत्ते । उद्युङ्कते । पिण्डार्थमा-यस्यतः (मुद्रा० ३) । प्रयतमानस्येत्यर्थः । नायस्यसि तपस्यन्ती (भट्टि० ६। ७०) । नायस्यसि क्लिब्यसे । मथनायस्तैर्बाहुभिः । मथनायस्ता मन्थनक्लान्ता ग्रवलोडनिखन्ना बाहवः, तैः । स्नेहमूलानि दुःखानि देहजानि भयानि च । शोकहषौ तथायासः सर्वं स्नेहात् प्रवतंते (भा०) ।। ग्रायासः कलमः, खेदः, श्रमः ।

—या (या प्रापणे) । परा यात पितर म्रा च यात (म्रथर्व० १६।३।१४)। म्रायात पुनर्थागार्थमस्माभिराहृताः स∙त म्रागः छतेत्याह । पूरा नदीनां पुष्पाणि तरूणां शशिनः कलाः । क्षीणानि पुनरायान्ति यौवनानि न देहिनाम् (कथा० ४५।११०) ।। जलौघो भृशमाययौ (कथा० १२।१११) ।

— याच् (दुयाच् याच्यायाम्) । (ग्रायाचमाना) रामस्य च भवं नित्यम-भवं रावणस्य च (रा० ४।२१।२२)। ग्रायाचमानां दुःखाताः पराभवम् (रा० ४।१६।२१)।

—यु (यु मिश्राणामिश्राणयोः)। युक्तः सर्वैः पद्भिः सममायुते (श० ब्रा॰ १३।२।७।६)। सममायुते साकं कर्षति । विश्वस्य यो मन आयुयुवे (ऋ० १।१३८।१)। आयुयुवे आकर्षति हरति ईष्टे। स (पवमानः) मध्व आयुवते वेविजानः (ऋ० ६,७७।२)। आयुवते आदत्ते । आ जाया युवते पतिम् (ऋ० १।१०४।२)। आ रश्मीन् देव युवसे स्वश्वः (तै॰

बा० २।७।१६।२)। रक्मीनायुवसे प्रग्रहान्यच्छिस । रायस्पोषं त्वमस्मभ्यं गवां कुल्मि जीवस ग्रायुवस्व (तै० सं० २।४।४।२)। ग्रायुवस्व देहि, वितर प्रदिश । ग्रा स्वमद्य युवमानः (ऋ० १।४८।२)। ग्रायुवमान ग्राददानः, गह्णानः । वयांसि समासं पक्षावायुवानानि पतन्ति (श० ब्रा० ४।१।२।२६)। ग्रायुवानानि विस्तारयन्ति । ग्रायामयन्ति । सिहशार्द्णमातङ्गवराहक्षंमृगायुतं वनम् (भा० ६४।३६)। ग्रायुतं युवतम् ग्राचितं निचितम् । ग्रायुतं पितृ-गाम् (ऐ० ब्रा० १।३)। विलीनार्धमायुतं तु नवनीतं यतो घृतम् इति षड्गुरु-शिष्योद्धृतः श्लोकांशः।

— युज् (युजिर् योगे) । वातान्ह्यश्वान्ध्यायुयुज्जे (ऋ० ४।४६।७) । श्रायुयुज्जे — ग्रायुयुजिरे — युक्तवन्तः । श्रायुक्तकुशलाभ्यां चासेवायाम् (पा० २।३।४०) । श्रायुक्तस्तात्पर्येण युक्तो व्यापृतः । ग्रायुक्तो गौः शक्टे । श्रायुक्त ईषद् युक्तः । येऽत्र ब्राह्मणाः संमर्शिनो युक्ता श्रायुक्ताः (तै० उ० १।११।४) । श्रायुक्ता नियुक्ता व्यापारिताः । ग्रायोजितस्तपस्यात्मा (काद० १७३) । श्रायोजितः प्रवित्तो व्यापारितः । कुसुमायोजितकाम् क० (कु० ४।२४) । कुसुमै रचितं वनुः, पौष्पं धनुरित्यर्थः । मालाः कदम्बनवकेसरकेतकीभिरायोजिताः शिरमि विश्रिति योषितोद्य (ऋतु० २।२१) । श्रायोजिता ग्रथिताः । रसातल-रसायोगात तृरागुल्मलतादयो जन्यन्ति यदानारम् (यौ० वा० ५।६८।१६) । श्रायोग उपयोगः । शरीरं सर्वे प्राविशन्तायुजः प्रयुजो युजः (ग्रथवं० ११।१०। २५) । श्रायुज श्रायोजनानि । ग्रत्र सायरागेष्युपसर्गकृतमर्थे विशेषं नालमूहितं यदाह—उपसर्गवशादमीषामर्थमेदोऽवगन्तव्य इति ।

—युष् (युध सम्प्रहारे)। यः कृद्धमायोत्स्यसि (भा० वन० २६८।७)। उपसर्गवज्ञात्सकर्मकोऽत्र युधिः। न रथिनः पादचारमायोधयन्ति (उत्तर० ४, चन्द्रकेतृक्तिः)।

रक्ष (रक्ष पालने) । ग्रा मा मित्रावरुणेह रक्षतम् (ऋ० ७।५०।१)। ग्रा समन्ताद् रक्षतं गोपायतम् । तस्य द्वाराणि सर्वाणि पर्याप्तानि बृहन्ति च । प्यन्त्रैरारक्षितानि च (भा० ग्राथम० ४।१७) । ग्रारक्षो मे हतस्तात रामेणा- विलष्टकारिणा (रा० ३।३१।४०) । ग्रारक्षोऽन्तपालः । रक्षांति हि विलुम्पन्ति श्राद्धमारक्षवितिम् (मनु० ३।२०४) । ग्रारक्षो रक्षा ।

-रच् (रच प्रतियत्ने)। मधुपर्कमारचय्य (ऋ० १।१२५१ इत्यत्र सायणः)। मधुपर्कं निर्माय कल्पयित्वा। ग्रारचितमुण्डमालः (दशकु०)। ग्रारचना बद्धाः न्यस्ता निक्षिप्ता। इत्यारचय्य वपुरणंशतार्धकेन (पञ्चत० ३।१।२४)। ग्रारचय्य संयोज्य। —रञ्ज् (रञ्ज रागे) । ग्रारक्ताक्वैव निर्यासाः (वि० पु० ३।१७।६) । ग्रारक्ता ईषद् रक्ताः ।

—रभ् (रभ राभस्ये) । ग्रारभन्तेऽल्पमेवाज्ञाः । ग्रारभन्ते प्रक्रमन्ते । माऽऽरब्धा बलिविग्रहम् (भट्टि० ५।३८)। बलिना रामेरा विग्रहं युद्धं माऽऽरब्धा मोपकांस्था मा कार्षोरित्यर्थः । तृणैरारभ्यते रज्जुः । म्रारभ्यते निर्मीयते । बाचा ह्यारभन्ते यद्यदारभन्ते (श० ब्रा० १२।२।४।१)। ग्रात्वा रम्भं न जिब्रयो ररभ्मा शवसस्पते (ऋ० ८।४५।२०)। ग्राररभ्म ग्रारेभिमहे ग्रारभामहे ऽवलम्बामहे । रम्भो दण्डः । ग्रा ते हस्ती रभामहे (ग्रथर्व० ८।१।८) । ग्रारभामहे ग्रालम्बामहे गृह्णीमहे । ये त्वारभ्य चरामसि (१।५७।४)। त्वाऽऽरभ्य = त्वामालभ्दय । भूतैः पञ्चिभरारव्धे देहे (भा० पु० ३।३१।३०) । श्चारब्धे निमिते । वर्षीयांश्च पृथिव्या ध्रुवः सर्वमारभ्य तिष्ठति (श्राप० घ० १।२३।६)। ग्रारभ्य विष्टभ्य । शेषित्वेनाधिष्ठायेत्युज्ज्वलायां हरदत्तः । संस्तभ्येति तु शङ्कराचार्यः । मृगातिशय तद् ब्रूहि कमारभ्येति भाषसे (ग्रवदा० रुरुजा० २७) । कमारभ्य, कमुद्दिश्य, कमिकृत्य। मालत्याः प्रथमावलोकदिवसादारभ्य (मालती० ६) । श्रारभ्य श्रादाय, दिवसात् प्रमृति । ग्रयथाबलमारम्भो निदानं क्षयसम्पदः (शिशु० २।६४) । ग्रारम्भोऽ मियानम्, यानम् । ग्रारम्भे पारमेष्ठ्यं तुन प्राप्यमिति मे मतिः (भा० सभा० १४।४)। राजसूयारम्भे । ग्रागमैः सदशारम्भः (रघु० १।१४) । ग्रारम्भक्वया । कि स्विदासीदिधिष्ठानमारमभगं कतमत् स्वित्कथासीत् (ऋ० १०।८१।२)। श्चारम्मण्मालम्बनस्थानम् । तां प्रत्यारिबधरभवत्कुध्यतां सर्वमन्त्रिणाम् (राज० ६। ६।३४८) । ग्रारव्धिरिमयानम् ।

—रम् (रमु क्रीडायाम्) । ग्रारमाच्छावाक (ऐ० ब्रा० ६।३०) । ग्रारम उपरम, विरम । ग्रारमेदा सम्प्रैपात (ग्राइव० श्रौ० २।१६।२) । ग्रारमेत् विरमेत् । विरामोस्त्वित चारमेत् (मनु० २।७३) । उक्तोऽथंः । ग्रन्तर्वत्नी त्वहं भ्रात्रा ज्येष्ठेनारम्यतामिति (भा० ग्रादि० १०४।११) । ग्रारम्यताम् उपरम्यताम् । प्रारिष्ट्यमानात्कर्मणो वारयात्मानमिति तात्पर्याथंः । सत्य-धर्मार्थवृत्तेषु शौचे चैवारमेत्सदा (मनु० ४।१७५) । ग्रारमेत् र्रात कुर्यात् । प्रीतिमनुभवेत् । ताश्च समं युगपदारमत् (कथा० ४४।५०) । ग्रात्मानं रमयामासेत्र्यथंः । ग्रारेमुरित्वा पुलिनान्यशङ्कम् (भट्टि० ३।३८) । ग्रात्मानं विनोद्यामामुरित्ययंः । ग्रारतिःस्वनैः (कि० ५।६) । प्रशान्तर्गाजतेरित्याह । श्रारमत्यगे दुःशीर्ततनो जुवस्व स्वाहा (ग्राप० श्रौ० ६।४।१४।१३) ।

अनारमित = (रुद्रे) ग्रविरमित सित । चक्षुषोरेवैते ग्रारमणे कुरुतः (श॰ वा॰ ४।२।१।१६) । ग्रारत्यवरितविरतय उपरामे इत्यमरः ।

—राष् (राघ साघ संसिद्धी) । शूद्रस्तु वृत्तिमाकाङ्क्षन् क्षत्रमाराधयेद्यदि (मनु० १०।१२१) । श्राराधयेत् परिचयंया रञ्जयेत् । श्राराधयित धर्मज्ञः परलोकं जितेन्द्रियः (रा० २।६०।६) । श्राराधयित साधयित ग्राप्नोति । यदि वा जानकीमि । श्राराधनाय लोकानां मुञ्चतो नास्ति मे व्यथा (उत्तर० १।१२) । श्राराधनमनुरञ्जनम् श्रीरणनम् । सम्बन्धे विपरीतमेव तदभूदाराधनं ते मि (उत्तर० ४।१७) । श्राराधनं सिक्तया समाजनमहंगा । मन्त्राराधननतत्परेग मनसा नीताः इमज्ञाने निज्ञाः (भर्तृ ० ) । श्राराधनं साधनं व्यशिकरणम् ।

—रिच (रिचिर विरेचने) । स सुन्वत इन्द्रः सूर्यमा देवो रिग्राङ् मर्त्याय स्तवान् (ऋ०२।१६।४) । आरिग्राक् प्रारेचयत् । घारेचितम्रूलता० (कु० ३।४) । आरेचिते वकीभृते ।

—री (रीङ् स्रविण, री गतिरेषण्योः)। ए रिग्णाति बहिषि प्रियं गिरा (ऋ० ६।७१।६)। म्रारिग्णाति म्रास्नावयित। म्रास्मै रीयन्ते निवनेव सिन्धवः (ऋ० १०।४०।६)। म्रारीयन्ते स्रवन्ति। त्वरितं स्यन्वन्ते।

—रु (रु शब्दे) । तस्करानारुवन्त्यः (गावः) (व० वृ० सं० ६२।१) ॥
रम्भारवेण संनिहितान्स्तेनान्कथयन्त्य इत्यथः । ग्रो रोदसी वृषभो रोरवीति
(ऋ० ६।७३।१) । द्यावापृथिव्यौ रम्भया पूरयन् इत्याह ।
ग्रारावं मातृवर्गस्य भृगूणां क्षत्रियेवंधे (भा० ग्रादि० १८०।५) । ग्राराषः

कन्दितं कन्दनध्वितः ।

— रुज् (रुजो भङ्गे) । ग्रारुजन्विरुजन्पार्थो ज्यां विकर्षश्च पाणिना
(भा॰ द्रोगा॰ १२७।३१) । ग्रारुजन् कृन्तन् ।

—रुथ् (रुधिर् म्रावरणे) । तेषु तेष्ववकाशेषु शीघ्रमारुघ्यतां पुरी (हरि० ५०१३) । म्रा समन्ताद् रुध्यताम् इत्यर्थः । बन्धुता शुचमारुणत् (भट्टि० १७।४६) । म्रारुणत् स्रपनीतवती । यः स्मारुग्धानो गध्या समत्सु (ऋ० ४।३५।४) । म्रारुग्धानः सुष्ठु गृह्णानः, इतः कर्षन्वा । वायवारुन्धि नो मृगान् (कौ० सू० १२७) । इतः प्रेरपेत्यर्थः । पद्भ्यामारोधयन्मार्गम् (भा० म्रादि० १०४।१६) । म्रारोधयत् विहितवान् । नगर्याः परिचमं द्वार शीघ्रमारोधयन्तु (हरि० ५०१४) । उक्तोऽर्थः । वत्सानारुध्य शाद्वले (भा० पु० १०।१३।७) । म्रारुध्य च्यवरुध्य ।

—रुह् (रुह बीजजन्मिन)। ग्रा यदश्वान्वनन्वतः श्रद्धयाहं रथे रुहम् (ऋ० ८।१।३१)। स्नारुहम् स्नारुक्षम् । सा भूमिमारुरोहिथ वहयं श्रान्ता वध्-रिव (ग्रथवं० ४।२०।३)। उक्तोऽर्थः । ग्रा रोहतायुजरसं वृरणानाः (ऋ०१०। ) । श्रत्रार्थे सप्तमीप्रयोगो १८१६)। ग्रारुरु रथादिषु (भट्टि० विरलो लोकवेदयोः। सिंहासनमारुरोह (काद० १११)। सिंहासनमध्यासा-ञ्चक्रो। गत्वा च नासिकां छित्त्रा भार्यायास्तामारोपयत् । गुरुनासां मुवे तस्या न च तत्राहरोह सा (कथा० ६१।१६) ॥ ग्रारोपयत् प्रत्यवपत् । गुरोर्नासा गुरुनासेति षष्ठीतत्पुरुषः । ग्राभरणभारमङ्गेषु नारोपयन्ति २०३) । नारोपयन्ति न न्यस्यन्ति । छाया हि भूमेः शशिनो मलत्वेनारोपिता शुद्धिमतः प्रजाभिः (रघु० १४।४०)। स्रारोपिताऽध्यासिता। स्रङ्कमारोप्य (रघु ३।२६) । ब्राङ्के निधायेत्यर्थः । तृषल भृत्यमित मामारोढुमिच्छसि (मुद्रा० ३)। मम प्रबुभूषसि । अत्यारू दिर्भवति महतामप्यपस्रंशिष्ठा (शा० प्रक्षिप्तः श्लोकः) । श्रारूढिरुच्छ्रायः । नगाद्यारोहः पर्वताद्युत्सेधः । सारोहाग्रां च वाजिनाम् (रा० ६।३।३४) । श्रारोहः सादी । ग्रश्वा हतारोहाः (हरि०) । मारोहे विनये चैव युक्तो वारणवाजिनाम् (भा० वि० )। स्रारोह म्रारोहग्म्। लङ्का सारोहा पर्वते (रा० ४।७३।६)। पर्वतारूढा पर्वतस्यो-परि स्थितेरवर्थः । क्लृप्ताः स्थूगाः कुरुतारोहगानि । गन्धर्वाप्सरसां चैव शीघ्रम् । यत्र नृत्येरं व्तवप्सरसः समस्ताः (भा० ग्राध्व० १०।२७) ।। श्रारोहणानि रङ्ग-स्थलानि रङ्गाः । उदग्राक्लिष्टसुदिलब्टं मञ्चारोह्णमुत्तमम् (हरि० २।२८।८)। श्रारोहणं सोपानम् । श्रारोहणं स्यात्सोपानम् । (श्रमरः)। श्रोण्यामप्यारोहो वर-स्त्रियाः (ग्रमरः) । वरारोहा मत्तकाशिन्युत्तमा वरविणनी (ग्रमरः) । समा-रोहपरिसाहा वृक्षा निघाः। भ्रारोह उत्सेवः। यास्ते रुहः प्ररुहो यास्त स्रारुहो याभिरापृशासि दिवम् (ग्रथवं० ६।२६।३) । ग्रारुह ग्रा समन्ताद् रोहन्त्यः शाखाः । तं देशमारोपितपुष्पचापे (कु० ३।३४) । ग्रारोपितज्यमारोपितमित्यु-कतम् । विदितो वनेवर इति बदुत्तरपदलोपोऽत्र द्रष्टव्यः । श्रारोपितपुष्प-चापोऽधि ज्यपुष्पधन्वा, तस्मिन् । वस्तुन्यवस्त्वारोपोऽध्यारोपः (वे० सा०)। निगदव्याख्यातम्।

<sup>—</sup> लक्ष् (शम लक्ष म्रालोचने) । एतदालक्ष्यते राम मधूकानां महद् वनम् (रा० ३।१६।२२) । भ्रालक्ष्यते भ्रा समन्ताद् हश्यते । नातिपर्याप्तमालक्ष्य मत्कूक्षेरद्य भोजनम् (रघु० १५।१८) । भ्रालक्ष्य लक्षयित्वा ।

<sup>—</sup>लप् (लप व्यक्तायां वाचि) । ग्रहं ह्यरण्ये कथमेकमेका त्वामालपेयं निरता स्वधर्मे (भा० वन० २६६।३) । ग्रालपेयं संमाषेय । तत्र योन्यत्कर्मणः

साधु मन्येन्मोघं तस्यालिपतं दुर्बलस्य (भा० उ० २६।६) । ग्रालिपतं मन्त्रगा, संमर्शः । ग्रालिपारच प्रलापारचाभीलालपरुच ये (ग्रथवं० ११।६।२५) । ग्रालापा ग्राभाषणानि, सार्थकवचनानि । ग्रभीलालपः । यङ्लुिक विविध बहु-वचने रूपम् । ग्रभीत्यत्र साहितिको दीर्घः । डामरैः प्रहितालापरुचैत्रे यात्रा-मदान्मदात् (राज० ७।६१५) । प्रहितालापो दत्तसन्देशः कृतिनमन्त्रणः ।

—लभ् (ड्लभष् प्राप्ती) । ग्रायुधं तेन सत्येन पादी चंवालभे तव (रा० २।१८।१६)। ग्रालमे स्पृज्ञामि । यत्त्रिषु यूपेव्वालभेत (तै० ब्रा० शदा६।१)। श्रालमेत. बध्नीयात्, विश्वसेत्, निबहंयेत्। प्रातर्वे पश्चनालभन्ते (श० ब्रा० ३।७।२।४) । उक्तोऽर्थः । इध्ममिचरालभते (तै० ब्रा० २।१।१०।१) । श्रालमते गृह्णाति, व्याप्तोति । वेदशिरसा नाभिदेशमालभते (ग्राइव० श्रो० १। ११।२) । आलमते स्पृशति । यथा शाल्वपते नान्यं वरं ध्यायामि कञ्चन । स्वामृते पुरुषव्याद्य तथा मूर्धानमालभे (भा० उ० १ १ ११६) ॥ पृष्ठतस्त्वा-मनुवास्यामि सत्यमात्मानमालभे (भा० ग्राथम० ३।५२)। इत्यादिषूपलम्भ-नेऽर्थं ग्रालमेः प्रयोगो द्रष्टव्यः । उपलम्भनं च वाचा शरीरस्पर्शनमिति शप उपलम्भन इति वार्तिके वृत्तिः । ग्रक्षान्यद् बभ्रूनालभे (ग्रथर्व० ७।११३।७) । श्रक्षानामुज्ञामीत्यर्थः । त्रीगि तेजांसि नोच्छिष्ट ग्रालभेत कदाचन । श्रीग्न गां ब्राह्मणं चैव (भा० ध्रनु० १०४।६३)। ध्रत्रोभयत्र स्पर्शनमात्रमथं: । रक्षांसि वा एनं तह्यालभन्ते यहि न जायते (ऐ० ब्रा० ३,४) । एनमग्निमालभन्ते परि-गृह्णन्ति । ग्राने व्रतपते व्रतमालप्स्ये (मैं० सं० १।६।१) । श्रास्थास्यामीत्याह । म्राज्यमालभ्योपस्पृशेदपः सोममालिष्स्यमानस्तथा विपर्यस्य (का० श्री० हार। ७) । श्रालिप्स्यमानः स्प्रब्दुमिच्छन् । श्रालिप्समान इति तु पाशिनीयाः । एतद्वै यत्रैतान्प्रजापतिः पश्नालिप्सत त म्रालिप्स्यमा । उदिचक्रमिषन् (श० ब्रा० ७।४।२।४) । भ्रालिप्सत भ्रजिघांसत् । उतालब्धं स्पृणुहि जातवेदः (ऋ० १०। ६७।७)। भ्रानालब्धं जुम्भति गाण्डिवं धनुरनाहता कम्पति मे घनुज्या (भा० उ० ४८।१०२) । ग्रनालब्धमनाकृष्टम् । एवं सामिशरालब्धः इवफल्कतनयो मिएास (भा० पु० १०।५७।४०)। गामालभ्यार्कमीक्ष्य वा (मनु० ४।८७) । भ्रालम्य स्पृष्ट्वा । केशेष्वालभ्य पाशाभ्यां निष्पिपेष महीतले (भा० सौ० ८।१७)। म्रालभ्य गृहीत्वा म्राकृष्य। प्रारिण वा यदि वाऽपाणि यत्किञ्चिच्छ्राद्धिकं भवेत् । तदालभ्यानध्यायः पाण्यास्यो हि द्विजः स्मृतः (मनु० ४।११७) ॥ ग्रालभ्य हस्तेन प्रतिगृह्य प्रतीब्येत्यर्थः । नामृतस्य हि पापीयान्भार्यामालभ्य जीवति (भा० उ० १७।१४) । स्रालभ्य पीडियत्वा । केशानङ्गं वासश्चालभ्याप उपस्पृशेत् (श्राप० घ० २।३।३)। श्रालभ्य

स्पृष्ट्वा । रौद्रं तु राक्षसं पित्र्यमासुरं चाभिचारिकम् । उक्त्वा मन्त्रं स्पृशेच्चाप आलभ्यात्मानमेव च (मुकुन्दशमंकृतायां गो० गृ० (१।३।१२) टीकायामुद्धृत्यम्) । ग्रात्मालम्भ ग्रात्मस्तुतिः । साप्यप्रायत्यजननी । गृहणाऽऽलिम्मता भार्या तथा भ्रातुर्यवीयसः (दे० भा० पु० ४।१३।३४) । ग्रालिम्भता परामृष्टा दूषिता । ग्रालम्भयज्ञाः क्षत्राश्च हिवर्यज्ञा विशः स्मृताः । परिचार-यज्ञाः श्रूद्रास्तु तपोयज्ञा द्विजातयः (भा० शां० २३२।३१) ।। ग्रालम्भो वधः । स्त्रीणां च प्रेक्षणालम्भमुपघातं परस्य च (मनु० २।१७६) । ग्रालम्भः परि-विद्याः । कृष्टुजानामोषधीनां जातानां च स्वयं वने । वृथालम्भेऽनुगच्छेद् गां दिनमेकं पयोत्रतः (मनु० ११।१४४) ॥ वृथालम्भे निद्प्रयोजने छेदने । मङ्गलालम्भनीयानि (रा० १।७६।१०) । स्पर्शे सङ्गलानि शिवङ्कराणीत्यर्थः नैवंविधं मया युवतमालब्धं क्षत्रयोनिना (भा० वि० ४१।२) । ग्रालब्धं सप्रदर्म । तिला भक्षयितव्याः सदा त्वालम्भनं च तैः (भा० ग्रनु० ६६।१६) । ग्रालम्भनं सवंतः स्पर्शनम्, उद्वतंनमुत्सादनिमत्यर्थः ।

—लम्ब् (श्रिब रिब लिंब शब्दे, लिंब श्रवस्नं सने च)। पिततां कि नाम नालम्बसे (सा० द०)। श्रालम्बसे धारयित, श्रवष्टभ्नासि। तस्य किवता मिच्चत्तमालम्बते (धूर्त्तसमागमे)। श्रालम्बते हरित, श्रावर्जयित। तनू रोमाञ्चमालम्बते। रोमोद्गमं श्रयतीत्यवः। श्रथालम्ब्य धनू रामः (भट्टि० ६।३५)। श्रालम्ब्य गृहीरवा। शोभन्ते किञ्चिदालम्बाः शालयः कनक-प्रभाः (रा० ३।१६।१७)। किञ्चिदालम्बाः किञ्चन्तताः। रामे सलक्ष्मणे याते सीतां शून्ये यथासुखम्। निरालम्बां हरिष्यामि राहुश्चन्द्रप्रभामिव (रा० ३।४०।२८)॥ निरालम्बां निराश्रयाम्।

—ला (ला ग्रादाने) । ग्रालानं गजबन्धनी । ग्रालायत ग्रादीयत गृहःते ऽत्रीत व्युत्पत्तेः । ग्रालाने गृह्यते हस्ती (मृच्छ० १।४०) । ग्रहन्तुदिमवालानम- निर्वागस्य दन्तिनः (रघु • १।७१) ।

— लिख् (लिख ग्रक्षरिवन्यासे)। मनो निष्ठाशून्यं भ्रमित च किमप्या-लिखति च (मालती० १।३१)। ग्रालिखति रेखा उत्करित। त्वामालिख्य प्रग्णयकुपितां धातुरागैः शिलायाम् (मेघ० २।३८)। ग्रालिख्य चित्रेऽपंयित्वा। ग्रालिखन्त इवाकाशम् (भा० वि० ३८।३)। ग्रालिखन्तो घर्षन्तः। शृङ्गाभ्या-मालिखन्दर्पाद् द्वारं द्विरदो यथा (रा० ४।६।६२)। ग्रालिखन् उन्खनन् ग्रयस्किरमागः। ग्रयाच्चतुष्पाच्छकुनिष्वालेखने (पा० ६।१।४२)। ग्रालेखन-मुल्लेखनम् उत्करगम्। --लिप् (लिप् उपदेहे) । ग्रालिप्यते चन्दनमङ्गनाभिः (ऋतु० ६।१२) । ग्रालिप्यते समन्ताच्चच्यंते । ग्रालिम्पन्नमृतमयैरिव प्रलेपैः (उत्तर० ३।३६) । उक्तोऽर्थः ।

— लिश् (लिश ग्रल्पोमाबे)। ततो न मनुष्या ग्राशुर्न पशवः । ग्रालिलिशिरे ता हेमाः प्रजा ग्रनाशकेन (श० ब्रा० २।४।३।२)। ग्रालिलिशिरेऽकृश्यन् कृशता-मापन् । लिशिरिव कृशिरप्थकर्मकः । तनूकररणमर्थस्तु भ्रमकः ।

—िलह् (लिह् ग्रास्वादने)। न हि सिंहः परालीढमामिषं भोक्तुमिच्छिति (रा० गो० सं० २।६२।२५)। ग्रालीढमास्वादितम्। सनान्यमालीढमिवासु-रास्त्रैः (रघु० २।३७)। ग्रालीढं क्षतम्। नालीढया परिहतं भक्षयीत कदाचन (भा० ग्रनु० १०४।६०)। ग्रालीढा रजस्वला, उदक्या, पुष्पवती, मिलनी।

—ली (लीङ् इलेषरो)। निर्भिद्योपिर करिंग् कारकु सुमान्यालीयते षट्-पदः (विक्रम० २।२३)। ग्रालीयतेऽन्तः शयते। ग्रालीनचन्दनौ । स्तनाविव दिशस्तस्याः शैलो मलयदर्द् रो (रघु० ४।५१)। ग्रालीनचन्दनौ व्याप्तचन्दन-द्रुमो । साहं कदम्बमालीना मेघकाले (हरि० ५४२४)। कदम्बे नीपे किल्टे-त्याह । विडालोलूकचरितामालीनन रवारणाम् (रा० २।११४।४)। ग्रालीनानि किल्छानि विलग्नानि नराणां वारणानि कवाटानि यस्यां तां तथाभूताम् । (कोकिला) स्थिता चूते मृतेवालीय (कथा० १११।२२)। ग्रालीय ग्रासङ्गं प्राप्य । जटाभिरालापयते । लियः संमाननशालीनोकरण्योश्च (१।३।७०) इति सुत्रे वृत्तावुदाहरणम् । पूजां समधिगच्छतीत्यर्थः ।

— लुप् (लुप्लृ छेदने) । अस्त्रैस्तावन्मुहुरुपचितैर्द्धिरालुप्यते मे (मेघ० १०३) । श्रालुप्यतेऽवलुप्यते । वालानभिषेदुस्तानालुलुपुः (श० ब्रा० ३।४। १।१७) । श्राङ् ईषदर्थे । श्रवचकृतुरित्यर्थः ।

—ल्भ् (लुम विमोहने, व्यामोहनं व्याकुलीमावः) । प्राण ग्रालुभ्येत् (श्व व्याकुलीभावः) । प्राण ग्रालुभ्येत् (श्व व्याकुली भवेदित्यर्थः । यो व एतदितक्रामाद् य ग्रालुलोभियादिति (ऐ० भा० ४।७) । ग्रालोमो भ्रम इति षड्गुरुशिष्यः । भ्रमियतु- भिच्छेदित्यर्थः ।

-लू (लूज् छेदने) । ग्रमरवधूहस्तसदयालूनपल्लवा नन्दनद्रुमाः (कु॰ २।४१) । सदयमालूना श्रवखण्डिताः पल्लवा येषां ते ।

—लोक् (लोक् दर्शने)। त्वन्मार्गमालोकते (सा० द०)। तव मार्ग त्वयानुसूतं पन्थानमालोकते उदीक्षते इत्यर्थः। ग्रालोकितः कुरबकः कुरुते विकासम्। ग्रालोकितो निष्यातः। निर्विणितः। कुरबकस्यायं दोहद इति कविसम्प्रदायः।

- —लोच् (लोचृ दर्शने) । म्रालोच्य गिरिमुख्यं (रैवतं) मागवं तीणंमेव च । माधवाः कुरुशार्दू ल परां मुदमवाप्तुवन् (भा० सभा० १४।५२) । परस्पर-मालोच्य प्रत्यूचुस्ते न किञ्चन (रा० ३।१।८) । उभयत्राङ् विशेषकृत्न ।
- —लोड् (लोड् उन्मादे) । वनेचरस्य किमिदं कामेनालोड्यते मनः (भा० ग्रादि० २१६।१६) । श्रालोड्यते मध्यते । उन्मध्यते । चाल्यते । श्राक्षिप्यते । मन्यं वा प्रसब्यमालोड्य (ग्राह्व० गृ० ३।१०।११) । श्रालोड्य घट्टियत्वा । पिष्टमालोड्य तोयेन (का० श्री० भा०) । ब्रा०) । विषमालोड्य पास्यामि (भा० वि० २१।४८) । उक्तोऽर्थः ।
- —वद् (वद व्यक्तायां वाचि)। सजातानुग्रेहा वद ब्रह्म चापि चिकी-हिनः (ग्रथवं १।१०।४)। श्रावद श्रा समन्तात् कथय। वर्षमावद तादुरि (ग्रथवं०४।१५।१४)। श्रावद श्राभाषय। याहकोन त्वद्घोषेण वृष्टिजीयते ताहकां काव्दं कुर्वित्यर्थः। तवाहं शूर रातिभिः प्रत्यायं सिन्धुमावदन् (ऋ०१। ११।६)। श्रावदन् श्राभाषमाणः। सर्वतो नः शकुने भद्रमावद (ऋ०२।४३। २)। यथेमां वाचं कत्याणीमावदानि जनेभ्यः (वा० सं०२६।२)। श्रावदानि श्राभिमुख्येन ब्रवीमि।
- —वप् (ड्वप बीजसन्ताने)। स हेक्षाञ्चक्रे। कथं न्वहमिमानि सर्वाणि भूतानि पूनरात्मन्नावपेय (श० का० १०।४।२।३)। ग्रात्मन्नावपेय = ग्रात्म-न्यन्तर्निवेशयेय । अथ हिवरावपित (श० ब्रा० १।१।४।७)। स्रावपित प्रक्षिपति । पांसुभिरावपेत् (व० व० सं० ५४।१२०) । प्राकिरेदित्ययं: । त्वं कल्यामा वसु विश्वमोपिषे (ऋ० १।३१।६)। श्रोपिषे विकिरसि संकिरसि । श्चरनी तुवानावप जातवेदसि (ग्रथर्व० ११।१।२६)। प्रक्षिपेत्यर्थः। इवम्यक्च इवपचेभ्यरच वयोभ्यरचावपेद भूवि (मनु० ३।१०५) । उक्तोऽर्थः । तस्मिन्नन्या देवता ग्रोप्यन्ते (नि० १२।५) । ग्रोप्यन्तेऽन्तिनवेश्यन्ते समावेश्यन्ते । किंस्विदा-वपतां श्रेष्ठम् (भा० वन० ३१३।५५)। ग्रावपतां जुह्नताम्। ग्रावापो हिवःप्रक्षेपः । ग्रभोज्यं बुभुक्षमारगः पृथिवीमावपेत् (गौ० घ० ३।६।३)। म्रावपेत प्रक्षिपेत् । केशानावपन्ती (भा० म्रादि० ३।१५७) । म्रावपन्ती प्रसाधयन्ती । लाजानावपन्तिका (पा० गु० १।६।२) । विकिरन्तीत्यर्थः । किन्त् पारावतीमेनां चञ्चा चञ्चुषु तण्डुलान् । भ्रावपन्तीं स्वशावानामीक्षे पुत्रवतीमिति (बृ॰ श्लो॰ सं॰ ४।६०)।। भ्राव्यन्तीं निक्षियन्तीम् । स्यादालवा-लमावालमावाप इत्यमरे पर्यायाः । भ्रावापः संमिश्रणं भवत्युपयोगार्हतां नीयमाने द्रब्ये द्रब्यान्तरसंसर्गो वा। शाल्यावापे कृषीवलाः (नारद स्मृतिः)। श्रावापो बीजसन्तानः । तान् गृहोतशरावापान् (भा० ग्रादि० १८६।१३) । ततः शरा-

वापमपास्य सूतजः (भा० कणं० ६०।६६)। शरावापः शरासनं धनुः। श्रावापोद्वापौ । ग्रम्युच्चापोद्वारौ । तन्त्रावापिवदा (शिशु० २।६८) । ग्रावापो विरोधमावना, श्रवस्कन्दसंकल्पः । कुशलं हि मे बह्वन्यदस्ति यत्राधमावापं गतः स्वर्गेव्यपकर्षमल्पं करिष्यतीति (यो० सू० भा० २।११) । प्राक् स्वष्टकृत ग्रावापः
(गो० गृ० १।६।१६) । ग्रावापः — प्रधानहोमः । प्रभुरग्नः प्रतपने भूमिरावपने
प्रभुः (भा० ग्रादि० ६६।१३) । ग्रावपनं सङ्ग्रहः । भूमिरावपनं महत् (वा०
सं० २३।१०)। ग्रावपनं वपतस्थानम् । त्वमस्यावपनी जनानामदितिः (ग्रथवं०
१२।१।६१) । ग्रावपनी भाजनं पात्रम् । ग्रावपनं च भूमेः (गौ० घ० १।१।
३१) । ग्रावपनमन्यत ग्रानीय पूरणम् । ग्रावापकः पारिहार्यः कटको वलयो
ऽस्त्रियाम् इत्यमरः ।

—वस् (वस् निवासे)। मामावसन्ति सुकृतः (ग्रथर्व० ७।८४।२)। मिय निवसन्तीत्ययं:। अपामुपस्थे विभृतो यदावसत् (ऋ०१।१४४।२)। उवतोऽर्थः। स्वाच्यायाद्योगमासीत योगात् स्वाच्यायमावसेत् (वि० पु० ६।६।६)। भ्रावसेत् ! ग्राश्रयेत् । इह क्यावास्यते पान्यैः (कया० १२४।१३३) । मुहोत्राद्धस्ती य इदं हस्तिनापुरमावासयामास (वि०पु०४।१६।२८)। श्रावासयामास निवेशयामास । (राजानः) ग्रावासिता नातिदूरे षट्कुरस्य (कथा० )। उक्तोऽर्थः । कथंविधं पुरं राजा स्वयपावस्तुमहंति (भा० शां० ८६।१)। ग्रावस्तुमधिवस्तुम् । ग्रासनावसयी शब्या (मनु० ३।१०७) ग्रावसयी विश्रमस्थानमिति कुल्लूकः। ग्रावसथो विश्रामभूमिरिति मेधातिथिः। तस्य पुरस्तादावसथः (ग्राप० ध० २।२४।४)। एत्यवासन्त्यस्मिन्तित्यावसथ ग्रास्थानमण्डपः । स किलाश्रममन्त्य- । माश्रितो निवसन्तावसथे पुराद्बहिः (रघु । दा१४)। उक्तचर एवार्थः । मादी-सुताभ्यां सहितः किरोटी सुष्वाप तामावसति प्रतीतः (भा० वन० १६५।१४)। उक्तचर एवार्थः। ग्रायसीत रात्रिष्। वासतेय्यपि रात्रिरुच्यते। रोगी चिरप्रवासी परान्तभोजी परावसथशायी। यज्जीवित तन्मरणं यन्मरणं सोऽस्य विश्रामः (हितोप०) ॥ ग्रावसयो गृहम् । उद्यानेषु विहारेषु प्रपास्वावसथेषु च (भा० शां० १४०।१४८)। ग्रावसथ ग्राश्रमः। स ह सर्वत म्रावसथान्मापयाञ्चके (छां० उ० ४।१।१)। म्रावसथाः शर्गानि । स ग्रासाच्छादनावसथान् प्रतिविद्यात् (कौ० प्र० १।११) । उक्तपूर्व एवार्थः ।

—वह् (वह प्रापणे)। जायां यामस्मा आवाक्षुः (अथर्व०६। १८)। भार्यास्वेन समीपमानेषुरित्यर्थः। यस्मै भूतानि बलिमावहन्ति (तै० ग्रा०१। ३१।२)। आबहन्ति हरन्ति उपहरन्ति। श्रा वां वहन्तु रथाः (ऋ०४।४।४)। इ। आतयन्तिस्यत्याह। आ त्या "अझ्युजो हरयः" वहन्तु सोमपीतवे (ऋ०

दाशा२४) । उक्तोऽर्थः ! तेन कूलापहारेगा मैत्रावकिग्रिरौह्यत (भा० शल्यo २।२६) । श्रोह्यत=श्रा श्रोह्यत=श्राप्लावितः । बलवत्प्रतिविद्धस्य नस्तः कोिंगितमावहत् (भा० वि० ६८।४७)। श्रावहत् प्रावहत्, प्रास्रवत् ग्रक्षरत्, अस्यन्दत । इदं हिवर्यातुघानान्नदीफेनिमवावहत् (ग्रथर्व० १।८।१) । आव-हतु बहतु, भ्रयनयतु । भ्रसिक्नीमावहत् पत्नीम् (बीरणस्य प्रजापतेः कन्याम्) (हरि० १।३।६) । पत्नीमावहत् भार्यां पर्यगृह्णात् । ग्रथास्मै पञ्चिविज्ञाति-वर्षाय षोडशवर्षा पत्नीमावहेत् (सुश्रुत० १०।) । पञ्चींवशतिवर्षं पुमांसं षोऽशर्वा पत्नी लम्भयेदित्यर्थः । गृहीतवेतनः कर्म त्यजन् द्विगुरामावहेत् (याज्ञ० २।१६३) । स्वामिने द्विगुणां भृति दद्यादित्याह । म्राम्नानवैषम्यमपि नावश्यमधंबैषम्यमावहित (ब्र० सू० शां० भा० ३।३।१७)। स्नावहित जनयित, करोति । हिंसा हि पुरुषस्य दोषमावक्ष्यति (सां० तत्त्व० १) । स्रावक्ष्यति जनियष्यति । तद्वरति बहत्यावहति भाराद् वंशादिभ्यः (पा० ४।१।४०)। श्रावहति उत्पादयति । ग्रभ्यासो हि कर्मगां कौशलमावहति (गग्गहरत्न० १।४) । उक्तोऽर्थः । सूक्ष्मेभ्योपि प्रसङ्गेभ्यः स्त्रियो रक्ष्या विशेषतः । द्वयोहि कुलयोः शोकमावन्हेयुररक्षिताः (मनु० ६।५)। धर्मो ह्युपचितः सम्यगावहत्यर्थमुत्तमम् (ग्रवदा॰ जा० २२।३३) । गीतनृत्यहसितैरुन्मत्तता-मावहन्त्यूपेक्षिता विकारा इव वातिकाः (हर्ष० ४)। रामबागासनक्षिप्तमा-वहत् परमां गतिम् (ग० ४।१७।८) । बागासनं धनुः । क्षिप्तमस्त्रिमिषुः । म्रावहत् प्रापयत् । ग्रग्ने सुखतमे रथे देवा ईलित म्रावह (ऋ० १।१३।४)। म्रावह म्रानय । यस्य हि स्रोतांसि यच्च वहन्ति यच्चावहन्ति यत्र च"तानि सर्व तदन्यत्तेभ्यः (चरहरु वि० ५।४) । स्रावहन्ति पुष्णन्ति । स्रमूमावहामूमावह । म्रमुमम् देवतामामन्त्रयस्वेत्यर्थः । याँ ग्रावह उशतो देव देवान् (वा० सं० दारेश) । स्रावह स्राहतवानिस । पुत्र मज्जनमावह (भा० पु० १०।११।१८) । मज्जनं स्नातं निर्वह निर्वर्तय ग्राचरेत्यर्थः । ग्रन्यत्र सुदुलंभोऽत्रार्थ ग्राङ्-पूर्वस्य वहतेः प्रयोगः । सुमन्त्रावाहय क्षिप्रमृत्विजो ब्रह्मवादिनः (रा० १।१२। ५) । स्रावाहय मत्समीपं प्रापय । वशे स्थास्यन्ति ते देवा यांस्त्वमावाहयिष्यसि (भा० ग्राश्रम० ३०।६) । ग्रावाहियध्यसि ग्राह्वास्यसि, उपह्वास्यसे । पयो-मूलफलैर्वापि पितृम्यः प्रीतिमावहन् (मनु० ३।८२) । आवहन् जनयन् । राघवः परमोदारो मुनीनां प्रीतिमावहन् (रा० १।३०।२३) । उक्तोऽर्थः । पुष्पं फलं चार्तवमावहन्त्यो बीजं च बालेयमकृष्टरोहि । विनोदियष्यन्ति नवाभिषङ्गामुदारवाचो मुनिकन्यकास्त्वाम् (रघु० १४।७७) ॥ ग्रावहन्त्यो बहुन्त्यः । वयस्थां च महाप्राज्ञः कन्यामावोदुमहिति (भा० भ्रनु० १०४।१२४) ।

ब्रावोढुं वोढ्मुद्वोढुं परिणेतुम् । ब्रावाहाश्च विवाहाश्च सह सूर्तैमंया कृताः (भा उ० १४१।१४) । ब्रावाहः कुलधर्म इति नीलकण्डः । ब्रथास्य कर्म । वहनं हविषामावाहनं च देवतानाम् (नि० ७।८) । ब्रावाहनं निमम्त्रएम् ।

— वा (वा गतिगन्धनयोः) ग्रा वात वाहि भेषजं वि वात वाहि यद्रपः (ऋ० १०।१३७।३)। ग्रावाहि ग्रागमय। द्वाविमो वातौ वात ग्रा सिन्धोरा परावतः (ऋ० १०।१३६।१)। दक्षं ते ग्रन्य ग्रा वातु (ऋ० १०।१३७।२)। ग्रावातु ग्रादायाऽऽगच्छतु ग्रागमयतु, इतः प्रेरयतु। सर्वा दिश ग्रावाति वातः। सर्वासु विक्षु वातीत्यर्थः। देशकालाध्वगन्तव्याः कर्मसंज्ञा ह्यकर्मणामिति दिशां कर्मत्वम्। बद्धां बद्धां भित्ति शङ्काममुष्मिन्नावानावान्मातिरिक्ष्वा निहन्ति (कि० १।३६)। ग्रावान् समन्तात्प्रवहन्।

—वास् (वास उपसेवायाम्) । श्रावासयन्तो गन्धेन जग्मुरस्यद्वनं ततः (रा० २।१०३।४१) । श्रावासयन्तः सुरभीकुर्वन्तः ।

— विज् (ग्रोषिजी भयचलनयोः) । स रामलक्ष्मग्गी "शरैः " भृशमावेज-यामास (रा॰ ६।२०।८) । ग्रावेजयामास संरम्भं गमयामास, क्षोमयामास । ग्राविग्ने हृदि सन्तापं जनयत्यशिवं मम (भा० ग्रादि॰ २३३।१६) । ग्राविग्नं चलितं क्षुभितम् ।

— विद् (विद ज्ञाने) । कश्छन्दसां योगमा वेद घीरः (ऋ० १०।११४।६) । ग्रावेद ग्रञ्जसा वेति । श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसाऽऽवेदयामसि (नि० ६।३१। १) । वचनेनावेदयाम ग्राघोषयाम इत्याह । स्मृत्याचारव्यपेतेन मार्गेणाधिषतः परंः । यदावेदयित राज्ञे व्यवहारपदं हि तत् (याज्ञ० २।५) ।। ग्रावेदयित विज्ञापयित । यावदावेद्यते राज्ञे हतः कर्णोऽर्जुनेन वै (भा० कर्ण० ६६।११) । राज्ञ ग्रावेद्यते प्रवृत्तिर्दीयते, वृत्तान्तः शस्यते । ग्रावेदयन्ति प्रत्यासन्नमानन्दं निमित्तानि (काद० ६५) । पुरः स्फोरयन्तीति यावत्

—विश् (विश प्रवेशने)। तामाविशत तां प्रविशत (ग्रथवं० १६।१६।
१)। ग्राविशत ग्रमिपुलं प्रविशत प्रवेशोन्मुला भवतेत्यथं:। गौरीगुरोगंह्वरमाविवेश (रघु० २।२६)। ग्राविवेश प्रविवेश । ग्रविष्तुतब्रह्मचर्यो गृहस्थाश्रममाविशेत (मनु० ३।२)। ग्राविशेत् प्रविशेत्, श्रयेत्, सङ्कामेत्। ग्रा त्वा स्वो
विशतां वर्णः (ग्रथवं० १।२३।२)। ग्रा नो द्रप्ता मधुमन्तो विशन्तु (ऋ० १०।
६८।४)। उक्तोऽर्थः। ग्रमिभूय च रक्षांसि ब्रह्मघोषो विनादयन्। ग्राविवेश
विशः सर्वाः (रा० ६।११।२३)।। ग्राविवेश व्यानशे व्याप। तदाविशन्ति
भूतानि महान्ति (मनु० १।१८)। तद् ब्रह्म पञ्चतन्मात्रात्मना स्थितमाविश्योत्पद्यन्त इत्यर्थः। झ वं प्रशान्ताः सुलमाविशेयुः (भा० उ० २।३)।

मुखमाविशेयुः मुखमाप्नुयुः । वृत्रे विवर्धमाने च वश्मलं महदाविशत् (पुरन्दरः) (भा० वन० १०१।८) । स्राविशस्त्राविशत् । हतस्वं कामिनं चौरमाविशन्ति प्रजागराः (भा० उ० ३३।१३) । उक्तोऽर्थः । रामः कवचमाविशत् (रा० ३। २४।१६) । स्राविशत घतवान् । नासंविभज्य भोक्तास्मि नाविशामि परस्त्र-्यम् (भाव शांव ७७।२१)। म्राविशामि संविशामि, संभवामि, मिथुनी भवामि । न हुष्यन्ति न कुप्यन्ति नाविशन्त्याहरन्ति च (यो० वा० ६ (२) ६८।२)। नाविशन्ति कामाद्यावेशं न गच्छन्ति, कामादिभिनाभिमूयन्ते इत्यर्थः । देहा-वरणं विभिद्य ते (बागाः) सात्यकेराविविद्यः शरीरम् (भा० द्रोण्० ११८।११)। शरीरमाविविद्युः शरीरेऽन्तः प्रविविद्युः । ग्राविशन्ति च यं यक्षाः (भा० वन० २३०।५३)। ग्राविज्ञान्ति ग्रमिमवन्ति । स मा धीरः पाकमत्राविवेश (ऋ० १।१६४।२१)। मामाविवेश मामुपसपंति । ग्राविष्टासि गृहे शून्ये सा त्वं परवशं गता (रा० २।१२।१८)। स्राविष्टा ग्रहगृहीता । स्राविष्टा इव युध्यन्ते पाण्डवाः कुरुभिः सह (भा० भीव्म० ४६।३)। उबतोऽर्थः । ग्राविष्टा इव नरेन्द्रवन्दपरि-वताः (हर्ष० ४) । हच्छयाविष्ट्चेतसा (भा० वन० २१०६)। हच्छयः कामस्ते-नाविष्टा व्याप्ता चेतना यस्याः सा । तं तथा कृपयाऽऽविष्टम् (गीता २।३) । ग्राविष्टलिङ्गा जाति:। ग्रादिष्टं लिङ्गं यया। नियतलिङ्गकेत्यथं:। संज्ञ-प्तमश्वमाविश्य तया मिश्री बभूव सः (हरि० ११२३७) ग्रथान्तर्गृहमाविश्य राजा दशरथस्तदा (रा० २।४।३)। म्राविद्य प्रविद्य। जरावानभवद्राजा भार-मावेश्य बन्ध्षु (हरि० १।३०।२१) । भ्रावेश्य निधाय । कन्दर्पः भावेष्ट्-मभ्ययात्त्र्णं कृतोद्वाहमुमापितम् (२१० १।२५।१०)। स्रावेध्ट्रमभिभवितुम्। युद्धाय च मित चक्रुरावेशं च परं ययुः (भा० शल्य० ६।२३)। म्रावेशः संरम्भः । चिच्छ।यावेशतो बुढी भानम् (बालबो० ६) । ग्रावेशः प्रवेशः । कारुकावेशनानि (मनु० ६।२६५)। भ्रावेशनं शिल्पिशालेति वैजयन्ती। स्यु-रावेशिक ग्रागन्त्रतिथिना गृहागते इत्यमरः।

— वी (वी गतिप्राप्तिप्रजनकान्त्यसनखादनेषु) । तमेव मन्ये नृपति जनानां यः प्रथमो दक्षिणानामाविवाय (ऋ० १०।१०७।५)।

—वृ (वृत्र्वरणे वृङ् संभक्तौ)। तपश्चरत्सु पृथिवीं प्रचेतस्सु महीरुहाः। ग्रारक्ष्यमाणामावत्रु बंभूवाथ प्रजाक्षयः (हरि० १।२।३५)।। ग्रावत्रु-ग्रावृतवन्तः परिचिक्षिपुः। व्याजेनागतमावृणोति हसितम् (बालरा० १५)। ग्रावृणोति प्रच्छादयति गोपायति। ग्रावत्रे मुसली तरुम् (भट्टि० १४।१०६)।। मुसली प्रहस्तस्तरुमावत्रे मुसलेनापरुरोध । इन्द्रियाणि शतक्रतो या ते जनेषु पञ्चनु । इन्द्र तानि त ग्रावृणो (ग्रथवं० २०।२०।२)। इह वृणातिः केवले

वरणे संभक्ती वर्तते न तु रोधने । निर्धनेन ममैकेन कामुवेनावृतं गृहम् (कथा० १२।६६) । ग्रावृतं स्वीकृतमधिष्ठितम् । किमर्थमावृता लोका ममैते (भा० ग्रादि० २२६।६) । ग्रावृताः पिहिताः । ग्रनावृताः किल पुरा स्त्रिय ग्रासन् (भा० १२२।१४) । ग्रनावृता ग्रनवरुद्धाः । ग्रनावृता हि सर्वेषां वर्णानामञ्जना भृति इति पाठान्तरम् । सत्येनावृता श्रिया प्रावृता यशसा परीवृता (ग्रथवं० १२।४।२) । पथि क्षेत्रेऽनावृते पालक्षेत्रिक्योः (गौ० घ० २।३।१६) । ग्रनावृते क्षेत्रेऽकृतावृतिनि । पटान्तेन मुखमावृत्य (शा० ५) । ग्रावृत्य पिधाय । तं बाणमयं वर्षं शरैरावायं सर्वतः (भा० ग्रादि० १०२।६) । ग्रावायं परिहृत्य । युधिष्ठिरस्तमावायं बाहुना बाहुशालिनम् (भा० सभा० ७२।१६) । ग्रावायं ग्रपहृत्य पराणुद्ध । ग्रथावरणमुखानि नानाप्रहरणानि च (भा० ग्रादि० १६।१) । ग्रावरणं कवचः ।

- वजी (वजी वर्जने)। अथ तौ वध्यमानौ तु द्रोणेन रथसत्तमी। ग्रावजंयेतां दुर्धर्षं युगान्ताग्निमिबोत्थितम् (भा० द्रोगा० ६२।१५) ॥ ग्रावर्ज-येतां पयंहरेताम् । कुविदादस्य रायो गवां केतं परमावर्जते नः (ऋ० १।३३।१)। मा स्त्रीगां सुकृतं वृङ्क्ते (श॰ बा॰ १४।६।४।३)। प्रावृङ्क्ते हरित स्वाधीनं करोति । सर्वत्रावर्जयामास नगरीवासिनां मनः (कथा० २४।१०४) । श्रावर्ज-यामास जहार । म्रा मा वृक्त मत्यों दभ्रचेताः (ऋ० ७।६०।१६) । म्रादित्यो-पि वृक्त उच्यते । यदावृङ्कते (नि० २।४।२१) । कलशमावर्जयति (शा० १) । कलज्ञमवा इमुखमवाचीनं करोति रेचियतुमिच्छन् । मन्त्रैरावर्ष्यमानं हविरमर-पतेरस्तु कल्यारावृष्ट्यै (ग्राइचर्यं ७ ७।३६) । ग्रावज्यंमानं प्रक्षिप्यमारम् । गौरवेगावर्जितः (पञ्चत० ४) । भ्रावर्जिता किञ्चिदव स्तनाभ्याम् (कु०)। श्रानतेत्यर्थः । हितराविततं होतस्त्वया विधिवदग्निषु (रघु० १।६२) । श्राविजतं प्रक्षिप्तम् । तनयाविजितिपण्डवाङ्क्षिगः (रघु० ८।२६)। श्राव-जिताः पूर्ता न्युप्ताः (पिण्डाः) । ग्रपि त्वदावजितवारिसंभवम् (कु० ५।३४) । भ्रावजितं मुक्तं क्षारितं सिक्तम् । भ्रावजितं यया चञ्च्वा हृदयात्तव शोगि-तम् (नागा० ५) । आवर्जितं मुक्तमुद्धतम् । निष्कास्य पौतमिति यावत्। श्रावीजतानि च मया सकलसामाजिकमनांसीति मे निश्चयः (नागा० १)। श्रावजितानि श्राकृष्टानि हुतानि । ग्रावजितमुखस्कन्वं प्रेरयंस्तालमूर्धनि (हरि० २।१३।१६) । भ्रावजितं भ्रमितम् । तस्यावजितनागस्य म्लेच्छ-स्याधः पतिष्यतः (भा० द्रोगा० २६।१७)। श्रावितः पतनप्रवराो नागो यस्य तस्य । शिरोभिरावर्जितचाहमौलिभिः (ग्रवदा० हस्तिजा० २७)।

ल म्बमानिकरीटैरित्यर्थः । स्नेहपूर्वं प्रयुक्तेन स्वेदेनावर्जितेऽनिले (चरक० सूत्र० १४।४) । श्रावर्जितेऽपनीते । कुमारस्य शिरसि कलशमावर्ज्य (विक्रम०

)। स्नावज्यं स्नवाङ्मुखं कृत्वा । स्नावज्यं शाखाः सदयं च यासाम् (रघु॰ १६।१६) । स्नावज्यं नमयित्वा । कथं चिद् दानमानाभ्यां तानावज्यापि शस्त्रिणः (राज॰ ८।८१४)। स्नावज्यं वशे कृत्वा सङ्गृह्य ।

- वृत् (वृत् वर्तने) । को भ्रध्वरे मरुत भाववर्त (ऋ० १।१६५।२) । श्राववर्त श्रावर्तयामास इतोऽभिवर्तयामास इतोऽभिमुखांइचकार । इमं मानवावतं नावर्तन्ते (छां० उ० ४।१४।६)। नावर्तन्ते न पुनरागच्छन्ति । यावदावतंते चक्रं ताः ती से वसुन्धरा (रा० २।१०।३६)। यावत्सूर्यमण्डलं परिभ्रमतीत्यर्थः। एवं वृत्तिसंस्कारचक्रमनिशमावर्तते (यो० सू० १।५ भा०)। श्रावतंते भ्रमति । लब्धास्वादाः प्रविवेकेन कामेध्वावर्तन्ते (ग्रवदा० जा० १८)। श्रावर्तन्ते पर्यटन्ति । नावर्तते व्रतं स्वप्ने श्क्रमोक्षे कथं चन (भा० शां० ३४।२६) । वतं नावतंते व्रतस्यावृत्तिनं भवति, पुनरुपनयनं न कतंव्यं भवतीत्यर्थः । त्रावर्तयेन्मूहर्मन्त्रं धारयेच्च प्रयत्नतः (का० नी० सा० १२। ४४) । श्रावतंयेत् श्रभ्यस्येत् । श्रथाप उपस्पृश्य त्रिः प्रदक्षिणमुदकमावर्तयित (बौ० घ० २।४।८।६)। श्रावर्तयित परिभ्रमयित । तेजसा निदंहेल्लोकान्कम्प-येद् धर्गी पदा । संक्षिपेच्च महामेरं तुर्णमावर्तयेद दिशः (भा० म्रादि० ७१।३६) ।। भ्रावतंयेत एकी कूर्यात् । भ्रविसंवादनं दानं समयस्याव्यतिक्रमः । भावतंयन्ति भूतानि सम्यक् प्रिशाहिता च वाक् (भा० उ० ३८।३६) ॥ भ्रावर्तयन्ति परिवर्तयन्ति परिग्णमयन्ति । शत्रूनपि स्वीयान्कुर्वन्तीत्यर्थः । विद्यामावर्तनीं पुण्यामावर्तयित स द्विजः (रा० ७।८८।२०)। आवर्तयित श्चभ्यस्यति, श्चामनति । मनांसि तस्य योधानां ध्रवमावतंयिष्यति (भा० उ० ६।६)। ग्रावर्तयिष्यति ग्रावर्जयिष्यति । सामदानविभेदैश्च प्रतिलोमानु-लोमतः । श्रावर्तयत वैदेहीं बहुदण्डोद्यमैरिप (रा० ४।२४।३४) ॥ श्रावर्तयत श्चनुनेतुमयतत । तं प्रत्यञ्चमावर्तयन्ति (ऐ० ब्रा० १।१४)। तं शकटं प्रती-चीं प्रति निवर्तयन्तीत्याह । ग्रक्षमालिकामावर्तयति (कथा० २४।१०२)। योऽसावक्षमालामावर्तयन्नास्ते स तापसो वा तापसव्यञ्जनो वा (इति वयम्)। पाश्चिमस्या हि रज्जवो द्रढीयस्यो भवन्तीत्यात्मनः कृते रज्जुमावर्तयामि । ग्रम्बा मे पय ग्रावर्तयति । सन्तापेन घनी करोतीत्यर्थः । (इमे ग्रपि नः स्वे वाक्ये) । जिह्वामावर्तयामास तस्यापि हुतभूत्रतथा (भा० अनु० ५४)। श्रावर्तयामास निवर्तयामास जहारेत्यर्थः । द्रव्यैर्यु क्तं सम्प्रहारोपपत्नैविहिर्यु क्तं तूर्णमावर्तयस्व (भा० द्रोग्ए० २।२७) । भ्रावर्तयस्य भ्रान्य । भ्रावर्तयन्त तेऽश्रुग् नयनैः शोक-

पी डितैः (रा० २।४७।१६) । भ्रावर्तयन्त भ्रमुञ्चन् । स्रश्रूण्यावर्तयन्ती च नेत्राभ्यां करुणायती (भा० वन० ६।१४) । भ्रावर्तयन्ती मुञ्चन्ती, विसृजन्ती । भ्रा कृष्णेन रजसा वर्तमानः (ऋ०१।३। ४।२) भ्रावर्तमानः परिभ्रमन्। शनै-रावर्तमानस्तु कर्तुम् लानि क्रन्तति (मनु० ४।१७२)। स्रावर्तमानः फलामिमुखी मनन् (अधर्मः)। प्रयुद्धानां प्रभग्नानां पुनरावितनामपि (भा० भीष्म० ४४। २६)। शिरसा किचिदावृत्तमौलिना (हरि० ४७६३)। भ्रावृत्तोऽवस्रस्तः। स कृत्स्न एव सन्दर्भोऽस्माभिरावृत्तः (उत्तर० ६) । श्रावृत्तोऽभयस्तोऽसकृत्पिठतः । त्रिरावृत्ता दश त्रिशत् सम्पद्यत्ते । त्रिमिर्गुणिताः, त्रिभिरभ्यस्ता इत्यर्थः । ग्रावृत्तानां गुरुकुलाद् विप्रागां पूजको भवेत् (मनु० ७।८२)। ग्रावृत्तानां समावृत्तानाम् । वेदसमाप्तौ व्रतसमाप्तौ वा स्नात्वा गुरुमनुमान्य गृहाना-गतानाम् । नानिर्विधित्सो नावृत्तौ नापवृत्तोस्ति कश्चन (भा० शां० भ्रावृत्तः सङ्गनिमुंक्तः। प्रियानाः द्भितिविशेषादावर्तित ईश्वरस्तमनुग्रह्णात्यभिष्यानमात्रेण (यो० सू० १।२३ भा०)। ग्राविततो sिममुखीकृतः। एतरेव तथा स्पष्टं ताम्रसीवर्णराजतम् । शुध्यत्याविततम् (शङ्ख १६।२-३) । स्रावतितं तप्तवा द्ववीकृतम् । सुध्मातसुतीक्ष्णावतितेऽयसि (वारभट० २६।२) । आर्वातते आभुग्नोकृते । तस्मादावितितश्चैव ऋतुरिग्द्रेण ते विभो (हरि॰ ३।४।२६) । आर्वाततो निर्वाततो विघ्नितः । सार्धमावत्यं हेम्ना रजतम् (विद्ध०)। ग्रग्नी शुद्धान्दशभिरावर्तेः सिन्धुजान्वातरंहमः (भा० वन० ७१।१४)। श्रावर्तेः शुद्धान् ह्रदावर्तादिदुष्टावर्तहीनान् । रेखासन्धिषु पक्ष्मसु यानि ते स्वावर्तेषु च यानि ते (मन्त्रबा० १।३।१)। स्रावर्ताः ककुदावर्ताद्यमिधा लोमसन्निवेश-विशेषाः । ग्रावर्तोऽम्भसां भ्रमः (ग्रमरः)। ग्रावर्ते बुद्बुदतरङगमयान् विकारान् (उत्तर०३।४७) । जगदप्येवमनिशं वार्यावर्तविवर्तवत् (यो० वा० (२) १४४।३)। खेऽनिशं चक्रमृक्षाणां गुणावर्तो विवर्तते (यो० वा० ६(२) ६६।११)। गुणावर्ती वारियः त्रपेषणी । उत्पत्योत्पत्य लीयन्ते ते त्वावतं विवतंया (यो॰ वा॰ ६ (२) ६६।१६) । तयोरेवान्तरं गिर्योरार्यावर्तं विदुर्बुधाः (मनु॰ १।२२) । स्रार्या स्रत्रावर्तन्ते पुनः पुनरुद्भवन्तीत्यार्यावर्त इति कुल्लूकः । स मया सागरावर्ते इष्ट म्रासीत्परीप्सता (भा० वन० १४।१६) । सागरद्वीप इत्यर्थः । म्रमति सलिलं वृक्षावर्ते (प्रतिमा० ५।२) । ग्रावर्त ग्रालवालम् । शङ्खनाम्या-कृतियोंनिस्त्र्यावर्ता प्रकीर्तिता (सुश्रुत० १।३४३।११) । ग्रावर्तः = बिलः। त्र्यावर्ता त्रिवलिः । आस्रावतः = घनभावमापन्न ग्रास्ररसः । ऊर्गा मेषादिलोमिन स्यादावर्ते चान्तरा भूवौ (ग्रमरः)। आदर्तरचक्रवितिचिह्नम्। हृद्धक्त्रावर्ती श्रीवत्सकी हयः तेषां पुरुषरूपक मिव कृत्वा तस्मिस्तामावृतं कुर्युः (ऐ० ब्रा० ७।२) । अमन्त्रिका तु कार्येयं स्त्रीरगामावृदशेषतः (मनु० २।६६) ।

श्रावृत् जातकर्माविकियाकलापः। श्रनयैवावृता वार्यं पिण्डनिर्वपणं सुर्तः (मनु० ३।२४८) । स्रावृता परिपाट्याऽनुकमेरा । स्रावृते सोमपीतये (ऋ० ३।४२।३) । स्रावृते इतोऽभिमुखीकरणाय । नास्याः (धुरः) विषम विमुचं नावृतं पुनः (ऋ० ५।४६।१)। आवृत् आवर्तनम्। आदित्यस्णावृत् (तै० सं० ५।२।१।३) । दैवस्वतः पन्था इत्यर्थः । यो वा एतेषामावृतं ब्राह्मणं च न विद्यात् (श० ब्रा० ६।२।१।३६)। स्रावृत् परिरातिः। स दग्प्रवय उपेतश्चेदा-हिताग्न्यावृताऽर्थवत् (याज्ञ ३।२) । श्रावृत् परिपाटो । पिष्टानामातृत्य धानाः पिष्टः (भा० श्रौ० ८।६।२१) । उक्तोःर्थः । जातवेदो निवतंय शतं ते सन्त्वावृतः (ग्रथर्व० ६।७७।३) । भ्रावृत आवर्तनोपायाः । भ्रावर्तनोद्वर्तन-किम्पितस्तन० (भा० पु० ६।१२।१६)। स्नावर्तनं नमनम्। उदगयनपूर्वपक्षः पुण्याहेषु प्रागावतनात् (दा० गृ० १।१।२)। मध्यन्दिनादूर्ध्वमहरादर्तन मित्याहुः । स्रावर्तकोऽनिवर्ती च व्ययायौ तु पृथग् द्विधा (शु० नी० २।३३६)। भावर्तकः पुनः पुनरागामी भ्रायो व्ययश्च । जातं वंशे भ्वनिविदिते पुष्करा-वर्तकानाम् (मेघ०६) । पुष्करावर्तकाः प्रलयमेघाः । ग्रावतंनं निवर्तनं यो गोपा ग्रिप त हुवे (ऋ० १०।१६।४)। तैजसावर्तनी मूषा (ग्रमरः)। तेजसं हेमादि भावत्यंते द्रवी क्रियतेऽस्यामिति स्वामी । भ्रा ब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावितनो ऽर्जुन (गीता ८।१६) । ग्रावतिन ग्रावृत्तिमन्तः ।

—वृष् (वृषु सेचने) । (इन्द्र) उरुव्यचा जठर ग्रावृषस्व (ऋ० १।१०४।

६) । ग्रावृषस्व ग्रासिञ्च।

— वृह् (वृह् उद्यमने) । स इन्द्र इष्टकामावृह्त (मैं० सं० १।६।६, तं० सं० १।१।२।४) । उदपाटयदित्यथं: । मूलमस्याविह (पा० ४।४।८८) । आवृह्यत उत्पाटचत इत्याविह । मुष्कावहीं गवामिव (ग्रथवं० ३।६।२) । मुष्कमावृहत्युत्पाटयत्युन्मूलयतीति मुष्कावहीं । कर्मण्यण् । तस्यामावृहायाम् (श० बा० २।१।२।१६) । तस्यामिष्टकायां निष्कासितायामित्यर्थः ।

—वे (वेज तन्तुसन्ताने)। भ्रन्धो मणिमविष्यत्तमनङगुलिर।वयत् (तै० जा०, योगभाष्ये ४।३१ इत्यत्रोद्धृतम्)। भ्रावयत् सूत्रे प्रावयत् प्रोतम-करोत्। ये भ्रन्ता यावतीः सिचो य स्रोतवो ये च तन्तवः (भ्रथवं० १४।२।५१)। भ्रोयन्ते प्रोयन्त इत्योतवः प्रोतानि सृत्रागि। नाहं तन्तुं न विजानाम्योतुम् (ऋ० ६।६।२)।

—वेद्र (वेष्ट वेष्टने)। फेनस्तायते यदप्स्वावेष्टमानः प्लवते (श॰ बा॰ ६।१।२।३)। स्रावेष्टमान स्रावृण्वानः। उष्णीषेणावेष्ट्य (श॰ बा॰ ४।५।२।७)। उक्तोऽर्थः। गोपाल इव दण्डेन यथा पशुगणान्वने। स्रावेष्टयत तां सेनां भगदत्तस्तथा मुहुः। (भा॰ द्रोगा॰ २६।६३)। स्रावेष्टयत स्रक्ट्छ।

— व्यथ् (व्यथ ताडने) । ग्राविध्यद् हस्ततलयोक्षभयोरर्ज्नस्तदा (भा० द्रोगा० १०३।३१) । आविध्यत् अताडयत् प्राहरत्, तत्र च्छिद्रमकरोत् । निव-स्त्वाविध्य च स्रजम् (भट्टि०२०।११)। ग्राविध्य (शिरसि) क्षिप। लोटि रूपम्। ततः शाल्वं गदां गुर्वीमाविध्यन्तं महाहवे । द्विधा चकार सहसा प्रजज्वाल च तेजसा (भा० वन० ३।२३।३७)। ग्राविध्यन्तम् प्रास्यन्तम् । नश्यतीषुर्यथाऽऽविद्धः खे विद्धमनुविष्यतः (मनु० १।४३) । आविद्धः क्षिप्तः । प्रास्तः । शब्दानुकारी सङ्कृद्धो दर्पाविद्धसटाननः (हरि० २।१३।१५) । स्राविद्धा भ्रमिताः सटा यस्य ताद्गाननं यस्य स एवम्भूतः। ग्राविद्धपुच्छो हृषितो व्यात्तानन इवान्तकः (हरि० २।१३।१६) । श्राविद्धमुतिक्षप्तमूर्ध्वीकृतम् पुच्छम् । यथाऽऽविद्धं याति (विक्रम० ४।२८) । कृटिलं यथा स्यात्तथा याति । स पाण्डुराविद्वविमानमालिनीं (लङ्का-पुरोम्)। प्रातिद्धाऽतिसंनिकर्षेण निवेशिता विमानमाला, तद्वतीम्। वाताविद्धेन भामिनि काशपुष्पलवेनेदं साश्रपातं मुखं मम (स्वप्न० ४।७)। वाताविद्धेन वायु-नेतः प्रेरितेन । पादपाविद्धपरिषः (रहाः) (रघ० १२।७३) । स्राविद्धो मग्नः । स महाधनरत्नीघो वस्त्रकम्बलफोनवान् । पाण्डुसागरमाविद्धः (भा० सभा० ५। ३४) । आविद्धः सर्वतो विप्रकीर्गः । आविद्धावेव दश्येते रथिनौ तौ रथोत्तमौ (भा० म्रादि० २२६।३)। म्राविद्धौ = म्रलातचक्रवद् म्रमितौ। म्राविद्धाभिश्च मुक्ताभिरुत्तमः स्फाटिकरिप । (रा० २।१७।४) । आविद्धामिः कृतिच्छद्राभिः। भ्रनाविद्धं रत्नं किसलयमलूनं करक्हैः (शा० २।१०) । भ्रनाविद्धं शलाकया sकृतिच्छद्वं वज्ररेणानुत्कीर्णम् । तेन सहसा गृहीत्वा शिलायामाविच्य विगत-प्रांगः कृतः (तन्त्रा० १।१४)। ग्राविध्य क्षिप्त्वा। गदामाविध्य तरसा (भा० पु० १०।५५।१६)। स्नाविध्य भ्रमियत्वा। तां व्यवासृजदाविध्य कुद्धः कर्गां प्रति (भा० द्रोग्। १४०।६६)। उक्तोऽर्थः । स्राविध्याविध्य ती वृक्षान् मुहूर्त्तमितरेतरम् । ताडयामासतुः (भा० वन० १५७।६१) ॥ अनन्त-रोबीरित एवार्थः । म्राविध्य दण्डं चिक्षेप (रा० २।३२।३६) । इहापि पूर्वेग समोऽर्थः। यत्त्रां संचोदयित मे वच ग्राविष्य राघव (रा० २।२४।३६)। म्राविष्य प्राक्षिप्य म्राच्छिद्य । म्राविधो विष्यते येनेत्यमरः । घत्रर्थे कविधानं स्थास्नापाव्यधिहनियुध्यर्थम् (पा० ३।३।५८ सू० वा०) । तेनाङ्पूर्वाद्विध्यतेः कप्रत्ययो घनर्थे करणे।

<sup>—</sup>व्ये (व्येज् संवरणे) । म्रा वो हार्दि भयमानो व्ययेयम् (ऋ० २।२६। ६) । म्राब्ययेयमात्मानमाच्छादयेयं (स्वस्य क्षेमाय) ।

<sup>—</sup>व्रज (व्रज गतो) । स त्वमायुष्पमादाय क्षिप्रमाव्रज (रा० २।३१।३१) । स्रावज = श्रायाहि, एहि । वैश्वदेवे तु निवृत्ते यद्यन्योऽतिथिर।व्रजेत् (मनु० ३। १०८) । उक्तोऽर्थः । जनको ह वैदेह ग्रासाञ्चक्रे । ग्रथ ह याज्ञवल्क्य ग्राव-

ब्राज (श० ब्रा० १४।६।१०।१)। स्रावताज = स्राजगाम। त्वामावजेद्यदि रहः सा पुत्र वरविंगानी (भा० स्रादि० ६७।२१)। स्रावजेत् उपेयात्। स पुनर्हं दयं कस्य क्रूरस्यापि न निर्दहेत्। कस्य ह्यकरुगस्यापि नेत्राभ्यामश्रु नावजेत् (भा० सी० ४।२८)।। स्रावजेत् प्रवहेत् स्यन्देत ।

— त्रःच् (म्रोत्ररच्च छेरने) । एताभ्यस्त्वा देवताभ्य म्रावृश्चामः (श० मा० १२।१।२।२२) । म्रावृश्चामः पृथक् कुर्मः । म्रावृश्च्यन्तामदितये दुरेवाः (ऋ० १०।८७।१८) ।

— इसंस् (ग्राङ: इसि इच्छायाम्, इसंसु स्तुतौ)। ग्रामिनहोत्रिणि देवता ग्राशंसन्ते (मै० सं०)। ग्राशंसन्ते कामपूर्तये तत्र लम्बन्ते। त्वय्याशंसन्त्यमना
मानवाइच (भा० ग्रनु० ७२।४६)। उक्तोऽथं:। तस्मादबलीयान् बलीयांसमाशंसते धमेंण (श० बा० १४।४।२।२६)। बलीयस्त्विमच्छतीत्यथं:।
ग्राशंसन्तोऽस्माकमनुस्मरन्तः (भा० उ० ३०।१०)। ग्राशंसन्त ग्राशिभवंधंयन्तः, ग्राशिषाऽऽशासानाः। स्वकार्यसिद्धि पुनराशशंस (कु० ३।४७)।
स्वकार्यसिद्धौ भूयोप्याशावानभूत्। ग्राशंसता बाणगति वृषाङ्के (कु० ३।४७)।
ग्राशंसता कथयता। इत्याशशंसे करणेरबाह्यैः (रघु० १४।५०)। ग्राशंसाऽऽद्याः। न नूनं मिय कैकेयि किचिदाशंससे गुणान् (रा० २।१६।२४)। ग्राशंससे
संभावयिस, जानासि। ग्रा तू न इन्द्र शंसय गोष्वश्वेषु (ऋ० १।२६।१)।
ग्राशंसय समन्तात्प्रशस्तान् कृविति सायकः। स दुष्टः पापमाशंसुः पाण्डवानां
महात्मनाम् (भा० कां० ३६।२५)। पापमनिष्टमाशंसुरिच्छुः।

— शङक् (शकि शङ्कायाम्) । ग्रहं खल्वार्यस्य प्रसादाद् देवानामपि राज्यमाशङ्के किं पुनर्वातराणाम् (ग्रभिषेक०१) । श्राशङ्के प्राप्तमुत्प्रेक्षे ।

- शस् (शसुंहिसायाम्) । यदाशसा वदतो मे विचुक्षुभे (ग्रथर्व० ७।४६।
  १) । श्राशसा वातृभिः कृतेन याच्याप्रतिघातेन भत्संनप्रहरणादिरूपेण हिस्नेन
  (सायणः) ।
- ज्ञास् (ग्राङ: ज्ञासु इच्छायाम्)। ग्राज्ञासते कृटुम्बिभ्यस्तेभ्यः कार्यं विजानता (मनु० ३।८०)। ग्राज्ञासते प्रार्थयन्ते । दीर्घमायुर्धनं पुत्रान् सम्यगाराधिता ग्रुभाः। पुत्रेष्वाज्ञासते नित्यं पितरो दैवतानि च (भा० उ० १३२। २५.२६)। ग्राज्ञासत इच्छिन्ति, कामयन्ते । तं त्वा वयं विश्ववाराऽऽज्ञास्महे पुरुदूतं (ऋ० १।३०।१०)। ग्राज्ञास्महे याचामहे । ऋवछन्दसाऽऽज्ञास्ते (ज्ञा० ४)। ग्राज्ञिषं प्रदिज्ञति । किमन्यदाज्ञास्महे केवलं वीरप्रसवा भूयाः (जत्तर० १)। कामन्यामाज्ञिषमुच्चारयाम इत्यर्थः। सर्वमस्मिन्वयमाज्ञास्महे

(शा० ७) । स्राज्ञास्त्रहे संमावयामः । स्राशिषद्च प्रशिष्ट्च संशिषो विशिष्ट्च याः (स्रथर्व० ११।१०।२७) । स्राशिष इष्टफलप्रार्थनानि ।

—शी (शीङ स्वप्ते) । ज्योगेव दीर्घं तम ग्राशयिषठाः (ऋ० १०।१२४। १) । म्राशियण्ठा म्रास्थाय शयनमकार्षीरित्यर्थः । नास्य जाया शतवाही कल्यास्मी तल्यमाद्यये (ग्रथर्व० ४।१७।१२) । तल्पमाद्यये तल्पमधिद्येत इत्याह । यस्ते गर्भममीवा दुर्गामा योनिमाशये ('ऋ० १०।१६५।२) । आशये आशेते श्रयते । कुसुमान्याशेरते षट्पदाः (विक्रम० २।२३ पाठभेदः) । आशेरते ब्राहिलब्यन्ति । ग्रहिमोहानमप ग्राशयानम् (ऋ० ५।३०।६) । श्रप श्राशयानम् श्रप्सु अयन्तम् । वृत्रमाशयानं सिरासु (ऋ० १।१२१।११) । इहाङ्शीङ-कर्मकः । सुद्युम्नस्याशयन्युंस्त्वम् (भा० पु० ६।१।३७) । श्राशयन् इच्छन् । ग्राशयोऽभित्रायस्तं कर्वन्तित्यर्थं इति कल्पना । ग्राशय।श्चोदपानाश्च प्रभूत-सलिलाकराः भाव शांव ६६।१५) । ब्राशया नियानानि । ब्राशयाग्निदीप्तिः (दशक्० १६०)। श्राज्ञय श्रामाज्ञयः । निर नन्दं गतश्रीकं हतारामिमवाशयम् (भा० शल्य० २६।१०३)। स्राशयो वनसत्त्वग्रहणाय कृतो गतः । जगाम धरणीं तूर्गं महोरग इवाशयम् (भा० कर्गा० १४।३२)। आशयो बिलम् । इति कवे-राशयः । ग्रमित्राय इत्यर्थः । पयसामिवाशयः (कि० २।३) । श्राशय ग्राधारः। तनमें दहति गात्रात्मि विषं पीतिमिवाशये (रा० ६।४।६)। ग्राशयो हृदयम्। ग्रहमात्मा गुडाकेश सर्व मुताशयस्थितः (गीता १०।२०) । उक्तोऽर्थः । वैरस्य रूपमेनद्धि भेदं याति मुहुर्मु हुः । सन्धीयमानमपि यत्किलन्नाम्बरमिवाशयम् (राज० ७।३८४) ।। उदितवर एवार्थः । क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः (यो० सू० १।२४) । क्लेशकर्मणां फलं विपाकस्तदनुगुणा वासना ग्राशया इति भाष्यम्।

—हयै (हयैङ् गतौ) । यावनगश्यायते वेदिरिभिषेक्तजलाप्लुता (रघु० १७।३७) । स्राह्यायते शुब्यति । सरितः कुर्वती गावाः पथश्वाश्यानकर्दमान् (रघु० ४।२४) । स्राह्यानो घनभावं गतः कर्दमः पङ्को यत्र तान् ।

—श्च (श्चित्र् सेवायाम्) । पापमेवाश्चयेदस्मान्हत्वा स्वजनमाहवे (गीता १।३६) । ग्राश्चयेत् विन्देत्, लिम्पेत् । उवाच धर्मसंयुक्तमश्वमेधाश्चितं वचः (रा० ७।६१।६) । ग्रश्चमेधाश्चितं वचः =श्चश्चमेधसम्बद्धम् । भीष्माश्चिताः कथाः (भा०)। भीष्माधिकरणाः । विनाश्चयं न तिष्ठन्ति पण्डिता वनिता लताः (उद्भट श्लोकः) । श्रयोजनापेक्षितया प्रभूणां प्रायश्चलं गौरवमाश्चितेषु (कु॰ ३।६) । ग्राश्चिता उपजीवकाः, भार्याः ।

स्था (श्रु श्रवणे)। ग्रा स्मा ग्रज्ञण्वन्ताज्ञाः (ग्रथवं० १६।५।३)। ग्राज्ञा दिशः सर्वाः प्राच्यादय ग्राज्ञण्वन् ग्राश्रवणं फलं दातुमङ्गीकरणं कृतवत्य इति सायणः। प्रत्याङ्म्यां श्रुवः पूर्वस्य कर्ता (पा० १।४।४०)। न म ग्राज्ञणोः किमभुग् वदासि (ऋ० १०।६५।११)। न म ग्राज्ञणोः — न मद्वचोङ्गी कुष्वे। यस्य देवा ग्राज्ञण्वन्ति (ऋ० १।१६०।१)। ग्राभिमुख्येन ज्ञण्वन्तीत्याह। ग्रा रोदसी वहणानी शृणोतु (ऋ० १।४६।८)। ज्ञक्तोऽश्वः। ग्रा ते कारो शृणावामा वचांसि (ऋ० ३।३३।१०)। ग्राज्ञण्योङ्गी कुर्म इत्यर्थः। प्रत्याख्यायान्तत ग्राज्ञश्रुवुः (नि० २।२६)। ज्वक्तोऽर्थः। ग्राज्ञण्यन्तं यवं देवं यत्र त्वाऽच्छावदामसि (ग्रथवं० ६।१४२।२)। ग्राभिमुख्येनास्मदुक्तमाकणंयन्तिमत्यर्थः। ग्राश्रावयेदस्य जनम् (भट्टि० १२।३०)। द्राधिदानेनाकर्षेदित्यर्थः। स वै प्रवरायाश्रावयित (ज० ब्रा० १।५।११)। ग्राकारयित, प्रेषयित प्रहिरणोति। वचने स्थित ग्राञ्जव इत्यमरः। यशः पथादाश्रवतापदोत्यात् (नै० ३।८४)। ग्राक्षवतापदोत्यात् (नै० ३।८४)। ग्राक्षवतापदोत्यात् (नै० ३।८४)। ग्राक्षवतापदम् ग्राज्ञाकारित्वं वद्यत्वं विधेयत्वम्। भिष्णामनाश्रवः (रघु० १९।४६)। भिष्णां वचने न सन्तिष्ठत इत्राह। तथानुशिष्टाप्यनाश्रवैवासीत् (दशकु० ५७)।

— िइलष् (हिलष ग्रालिङ्गने) । ग्राषाहस्य प्रथमदिवसे मेघमाहिलष्ट्रसानुम् (मेघ०२) । ग्राहिलष्टसानुम् = सान्वासक्तम् । सानुना सम्पृक्तम् । ग्रवनितला- हिलष्टललाटरेखया (काद०६७) । ग्राहिलष्टं स्पृष्टम् । कण्ठाहलेषप्रग्यिनि जने कि पुनद्रं रसंस्थे (मेघ०३) । मामाकाद्यप्राहितभुजं निदंयाहलेषहेतोः (मेघ०२।३६) ग्राह्लेषः परिष्वङ्गः परिरम्भ उपगूहनम् ।

— इवस् (इवस प्राग्ने) । न चाइवसिष्यन्ति पृथात्मजा मिय (भा० कर्णं० ६६।३२) । आइबसिष्यन्ति विइवसिष्यन्ति । श्रद्धास्यन्ति । प्रत्येष्यन्ति । श्राइवसिहि नरश्रेष्ठ प्राग्तिः कस्य नापदः (रा० ३।६६।६) । ग्राइवसिहि धंयं धेहीत्यर्थः । प्रत्ययादाश्वसत्यः (मेघ० ६) । ग्राइवसत्यः क्षेमिग्मात्मानं मन्यमानाः । दूरस्थोऽस्मीति नाइवसेत् (पञ्चत० १।३०७) । ग्राइवासित-पथिकजनसार्थः । (पञ्चत० २) । ग्राइवासितः सन्तिपतः । ग्राइवास्य पायित्वा च परिष्लाव्य च वाजिनः (भा० वि० ६७।१६) । ग्राइवास्य उद्धर्थं । तत्र मूर्तमिवाइवासं जमदिन्न ददर्शं सः (कथा० ६।६४) । ग्राइवासो विस्नम्मो नि:इाङ्कता ।

—सच् (षच समवाये)। ज्योतिष्मतीमदिति धारयितक्षिति, स्वर्वतीमा स चेते दिवे दिवे जागृवांसा दिवे दिवे (ऋ० १।१३६।३)। ग्रासचेते गवेषयेते, मृगयेते, मार्गयेते ।

—सञ्ज् (षञ्ज सङ्गे) । मा राजन्सारमज्ञात्वा कदलीस्तम्भमासज (भा० वन० १३१।२०)। माऽऽसज माश्रय। मावलम्बनं कार्वीः। श्रदस्म-येनाङ्केन द्विषते त्वा सजामिस (ग्रथर्व० ७।१२०।१)। श्रासजामः सम्बध्नीमः। भुजे "स भूमेर्घु रमाससञ्ज (रचु० २।७४)। ग्रामसञ्ज ग्राहितवान् । ग्राससञ्ज भयं तेषाम् (भट्टि॰ १४।१०४) । श्राससञ्ज लग्नम् । तान्मयमाविज्ञात्, ते मयमाविशन्तित्यर्थः । तान्भयमितन्दत् इत्यभिप्रायः । यदि नेष्टाऽऽत्मनः पीडा माऽऽसञ्जि भवता जने (कि० ११।६६) । भवतो जने लोक ग्रासक्तिमी भूदित्याह । यदि नोऽसुररक्षसान्यासजेयुः (श० ब्रा० १।५।३।२१)। म्रास्कन्देयुराकामेयुरित्यर्थः । तान्दक्षिणतोऽमुररक्षसान्यासेजुः(श० ब्रा० ४।२।४। १६) । श्रामेजुः = श्राचस्कन्दुः । स यद्येनं पुरस्तात् । श्रमुररक्षमान्यासिसङ्क्षन्ति (গ০ গা০ १।६।१।१५) । श्रासङ्क्तुमाक्रमितुमिच्छन्तीत्यर्थः । तिष्ठतां तपिस पुण्यमासजन् (कि॰ १३।४४)। धासजन् सम्पादयन् । चापमासज्य कण्ठे (क्० २।६४)। ग्रासज्य निधाय। द्वीपिचर्मोत्तरासङ्गं द्वीपिचर्मा-घराम्बरम् (शि० भा० ११।८) । उत्तरासङ्गः प्रावरणं बृहतिका। त्वगुत्तरासङ्गवतीमधीतिनीम् (कु० ४।१६) । पदाकृष्टव्रततिवलयासङ्ग-सञ्जातपाशः (शा० १।३०) । श्रासङ्गः संक्लेषः । ततो हैनमासङ्गो न विन्दति (श० ब्रा० ४।२।३।४) । नैनमुपशयस्थः किंदिचदास्कन्दतीत्यर्थः। श्रासङ्क उपशयः । तेऽसुररक्षसेभ्य श्रासङ्गाद् बिभयाञ्चकुः (श० ब्रा० ३।३।४।२)। श्रासङ्गः श्रास्कन्द श्राक्रमः । चेतः स्वर्गतरङ्गिणीतटभुवामासङ्गमङ्गी कुरु (भर्तृ ० ३।६०) । श्रासङ्गोऽनुरागो मक्तिः । त्यवत्वा कर्मफलासङ्गम् (गीता ४।२०) । म्रासङ्गोऽभिष्वङ्गः, (फले) स्पृहा । कार्तवीर्यभुजासक्तं तज्जलं प्राप्य निर्मलम् (रा० ७।३२।४) । ग्रासक्तं रुद्धम् । यदासक्तं सस्यं जने (महावीर० ५।५८)। बद्धम् । कासक्तिकः (गो० गु० १।२।२७) । कृतशिरोवेष्टन इत्यर्थः । कं शिरः। श्रासिक्तका वस्त्रबन्धनम् । के श्रासिक्तकाऽस्येति कासिक्तकः। ग्रासङ्गिनी ग्रावर्तः, ग्रम्भसां भ्रमः।

सद् (षद्कृ विशरणगत्यवसादनेषु) । ग्राग्न वीप्तिमवासीदेद्राजानमुपिशिक्षतः (शु० नी० २।२१५) । ग्रासीदेत् उपसर्पेतः उपेयात् तत्सनिकषं गच्छेत् । कः शुष्कवृक्षं वनमापतन्तं दवाग्निमासीदिति निविशङ्कः (रा० ४।३३ ४१)। ग्रासीदित उपैति । हिमालयस्यालयमाससाद (कु० ७।६६) । प्रापेत्ययः । मा विदन्परिपन्थिनो य ग्रासीदन्ति दम्पती (ऋ० १०।५५।३२) । ग्रासीदन्ति उपशयस्था वर्तन्ते । इमं यम प्रस्तरमा हि सीद् (ऋ० १०।१४।४) । ग्रासीद

श्रागत्योपविश । श्रा वामुपस्थमद्भुहा देवाः सीदन्तु यज्ञियाः (ऋ० २।४१।२१) । श्रासीदन्तु निषीदन्तु। श्रासीदतु कलशं देव इन्दुः (सामविष् १।५३५)। ग्रासीदतु बहिषि मित्रो ग्रयंमा (सामवि० १।१५०)। ग्रास्ताम् इत्यथं: । सीदता बहिरु वः सदस्कृतम् (अथवं ० २०११ ३।२) । उनतोऽथंः । मा स्म दुर्वलमासदः (भा० शां० ६१।१४) । माऽभिभूः । ग्रासादयतु मद्वीर्य मुञ्चेम कुरुसत्तम (भा० द्रोरा० १५६।११)। श्रासादयतु समामादयतु, समागच्छतु, प्रतिगृह्णातु । भ्रासादयतु मामेष घराघरिमवानिलः (भा० द्रोगा० १६८।६१)। मया संयुगं गच्छत्वित्यर्थः। मां पुनः परिभूयैवमासादयसि याच्जया (भ्रवदा० जा० ३४। १४ । स्रासादयसि कदर्थयसि । असौ देवानासादयिष्यति (यो० वा० ४।३८। १८) । उत्तादियष्यतीत्यर्थः । स चापूर्वः । उपहरति हवींष्यासादयति तेषा-मासन्नानामतिथिरात्मञ्जुहाति (ग्रथर्व ० १।६।२०) । श्रासादयति निदधाति । अनेन रथवेगेन पूर्वप्रस्थितं वैनतेयमप्यासादयेय (शा० १)। प्रतिपद्येय, उप-पद्येय । यदा ह्यासीदतः पापान्दहत्युग्रेश तेजसा (भा० शां० ६८।४२)। श्रासीदतः संनिकृष्यमाराान् संनिहितान्, समीपस्थान्। श्रासन्नपरिचारकः। पाइवंचरोऽनुचरः । भ्रासन्नमेव नृपति भंजते मनुष्यम् (पञ्चत०) । भ्रासन्नं सविधे वर्तमानम् । न च किञ्चिदथोचुस्तं हियाऽऽसन्ना युधिष्ठिरम् (भा० सभाव ७८।४)। आसन्ता अवनता नम्नाः। आसादितौ कथं ब्रूतं न गर्जैः कूलमुदुर्जः (भट्टि॰ ६।६५) । श्रासादितौ व्याप।दितौ । श्रगृह्यत "शीतासा-दितसादेन पारिएपादेन सुष्तता। शीतेन श्रासादितः प्रापितः सादः काइयं दौर्बत्यं यस्य तेन । बहुमत्स्योऽयं ह्रदः । ग्रस्मिञ्जालं प्रक्षिपामः । नगर-समीपेऽन्ये हृदा ग्रनासादिताः। तानासाद्य पुनरागमिष्यामः (तन्त्रा० १।५)। श्रनासादिता अविचिताः, श्रननुसंहिताः। नक्रः स्वस्थानमासाद्य गजेन्द्रमपि कर्षति (पञ्चतः )। ग्रासाद्य प्राप्य। ग्रासाद्य कवचं दिव्यं सहस्राकंसमद्यति (रा० ७।६।६४) । स्रासाद्या परिधाय । व्यूटकङ्कटो भूत्वेत्यर्थः । किमपि किमपि मन्दं मन्दमासत्तियोगात् (उत्तर० १।२७) । श्रासत्तिः सन्निकर्षः, सान्तिष्यम् । वाक्यं स्याद्योग्यताकाङ्क्षासत्तियुक्तः पदोच्चयः (सा० द० २।१)। उक्तोऽर्थः। न च ते विचदासत्तिर्बुद्धेः प्रादुर्भविष्यति (भा० शां० ५२।१७) । श्रासत्तः, श्रवसादः, श्रवसन्तता । प्राप्यासदमश्मानमग्निगोमयम् ···(भ्राक्व० गृ० ४।४।१२)। स्रासीदन्त्यस्यामित्यासद् गृहम् । सामाऽऽसाद उद्गीथोऽपश्रयः (अथर्व० १५।३।८) । म्रासादः पादपीठम् । गृहपत्न्यासाद उपविश्योदपात्रं निनयति (कौ० सू० २३।४) । आसाद आसन्दी । न त्वाम्" अविषह्यतमं दुःखमासादयितुमहंति (रा० २।१०६।८) । श्रासादयितुमवसादयितु-9पदासयितुं क्षीणं कर्तुं म्।

- —सिच् (जिच क्षरणे)। ग्रा घर्मे सिञ्च पय उस्त्रियायाः (ग्रथर्व० ७१७३। ६)। ग्रासिञ्च प्रपूरय। ग्रा ते सिञ्चामि कुक्ष्योः (ऋ० ६१९७१४)। कुक्ष-रुमयोः पाइवंयोरासिञ्चामि पूरयामीत्याह। ग्रासेचनम् (का० श्री० ६१४१४)। उपयंन्तर्वोक्षणम् । महावीरं करोति "प्रादेशमात्रमूर्घ्वंसानुमुपिरष्टादासेचन-वन्तं सन्नतं वायव्यप्रकारम्। आसेचनवान् सौषियोपितः। तदासेचनकं रूपं तृष्तेनिस्त्यन्तो यस्य दर्शनात् (ग्रमरः)।
- सिष् (षिध गत्याम्) । ग्रासेघो राजाज्ञयाऽवरोध इति मिताक्षरा । ग्राप्तव्यवहारश्च दूतो दानोन्मुखो वृती । विषमस्थश्च नासेघ्याः (नारदीय मनु० १।४७)। ग्रासेघ्या वार्या ग्रवरोद्धव्याः । ग्रासेघश्चतुर्धेति नारदः स्थाना-सेधः कालकृतः प्रवासात्कमं एस्तथा ।
- —सु (षुज् ग्रमिषवे, ग्रमिषवः स्नपनं पीडनं स्नानं सुरासन्धानं च)। यो ग्रस्मै तीवान्त्सोमाँ ग्रासुनोति प्रयस्वान् (ग्रथवं २०१८६११)। ग्रासुनोति पीडयति । देवस्य सिवतुर्मितमासवं विश्वदेव्यम् (वा० सं० २२११४)। ग्रासवमासोतुम् उद्घर्षयतुम् । उवटस्तु भगमित्यस्य विशेषणं मन्यते । सुतं तस्मात्तव प्रसुतमासुतं कुले दश्यते । ग्रासुतिः सुरासन्धानम् । ग्रासुतीवलः शौण्डकः ।
- —सू (श्रू प्रेरणे) । यद्भद्रं तन्न ग्रासुव (ऋ० ४। द्रश४) । श्रासुव इतः प्रेरय । ग्रा ते प्राण सुवामिस परा यक्ष्मं सुवामि ते (ग्रथवं० ७।१४।६) । उक्तोऽर्थः । ग्रसौ वा ग्रादित्यः सायमासुवित...एष प्रातः प्रसुवित (मै० स० १।४।७) ।
- —सृ (सृ गतौ) । आसारसिक्तक्षितिबाष्पयोगात् (रघु० १३।२६) । आसारो वेगबद्धवंम् । घरासम्पात आसारः (अमरः) । मेघैः सततासारं वर्षद्भिराशं तदा (भा० आदि० २६।४) । आसारः स्यात्प्रसरणम् (अमरः) । पािक्णबाहस्तदासारः (का० नी० सा० ८।४३) । अन्वग्गच्छद् बलमासार इति स्वामी । आसरतीत्यासारः । शत्रोः सर्वतो रोघोष्यासारो मवति । अथ तेष्वा-जिसृत्सु रथेषु पुनरासृतेषु (श० ब्रा० ४।१।४।१०) । आसृतेषु आवृत्तेषु ।
- —सेव् (धेवृ सेवने) । एतानासेवते यस्तु तपस्तस्य प्रहीयते (भा० शां० १६२।१८) । ग्रासेवतेऽसकृत् सेवते जुषते, मजते । निसस्तपतावनासेवने (पा० ६।३।१०२) । ग्रासेवनं पुनः पुनः करणम् । विशिपतिपदिस्कन्दां व्याप्यमाना-सेव्यमानयोः (पा० ३।४।५६) । ग्रासेवाऽऽमोक्ष्यम् । ग्रायुक्तकुशलाभ्यां चासेवाराम्(पा० २।३।४०) । ग्रासेवा तात्पयं । यत्राप्रायश्चित्तं कर्मासेवते

प्रायश्चित्तवति (ग्राप० घ० १।१८।११)। ग्रासेवते तात्पर्येग करोतीति यावत्।

—स्कन्द् (स्कन्दिर् गतिशोषग्योः)। चयमास्कन्दित भस्मनां जनः (कि० २।२०)। मस्मनां चये राशौ पदं निधत्त इत्यथंः। कृथमिदानीमुन्मादोपरागो माधवेन्द्रमास्कन्दित (मालती० ६)। ग्रास्कन्दित ग्राक्तामित ग्रामिभवित। ग्रास्कन्दिलक्ष्मगां बाणैः (भट्टि० १७।६२)। उक्तोऽथंः। तानि पुनरमूनि प्रतिनियतार्थविषयवृत्त्या वेदमास्कन्दिन्त (निरुक्तोपोद्द्याते दुगंः)। ग्रास्कन्द उत्प्लुत्यारोहणम्। दत्तास्कन्दो वहन् (पक्षी) पृष्ठे शक्तिदेवम् ग्रलक्षितम् (कथा० २६।३६)। ग्रास्कन्दितम् वत्यान्यान् गतिविशेषः। न हि सिहो गजास्कन्दी भयाद् गिरिगुहाशयः (रघु० १७।५२)। गजमास्कन्दित प्लुत्यारोहतीति गजास्कन्दी। ग्रास्कन्दी दक्षिगार्थस्यः कीनाशो गीयते द्विजैः (कथा० २४।६७)। ग्रास्कन्दी दाता वदान्यः, उदारः।

—स्कु (स्कुज् ग्राप्रवणे)। यो ग्रस्याः कर्णावास्कुनोति (ग्रथर्व० १२। ४।६)। ग्रास्कुनोति ग्राकर्वति। ग्रथाङ्गारमास्कौति (श० न्ना० १।२।१।५)। ग्रास्कौति कर्वति, बहिब्करोति, निब्कासयित । लोके स्कुज् क्रैयादिकः सौवादिकश्च ।

—स्तृ (स्तृत्र् ग्राच्छादने) । पास्तृत्य साधु शयनम् (शु० नी० ४।१७) । शयनीयं रचित्रधा, विस्तार्येत्याह ।

—स्तृ (स्तृज् ग्राच्छादने) । वेद ग्रास्तरणं ब्रह्मोपबर्हणम् (ग्रथर्व०१४।
३।७) । ग्रास्तरणं शय्या । वासो वल्कलमास्तरः किसलयानि (शान्ति०२।२०)।
कुसुमास्तरणे सहायतां बहुशः सौम्य गतस्त्वमावणोः (कु०४।३४) । कुसुमास्तरणं कुसुमशयनम् । निवेशनं पुनर्नवीकृत्य लेपनास्तरणोपस्तरणैः (ग्राश्व०
गृ०२।३) । ग्रास्तरणं कुयः, कटः । समुद्रगृहके शय्याऽऽस्तीर्णा (स्वप्न०) ।
ग्रास्तीर्णा रचिता ।

—स्था (ब्ठा गतिनवृत्ती)। स मा त्वमातिष्ठ योगं तं येन ज्ञी ह्या मम । भवेयुः (भा० ३।२६३६)। उपायमाश्ययेत्यथः। स्रातिष्ठ दिव्यं पन्थानमह्नाय भरतर्षभ (भा० शां० ६१।५७)। स्रा नृनं रघुवर्तीन रथं तिष्ठाथो स्रिश्वना (स्रथवं० २०।१४०।३)। स्रातिष्ठ वृत्रहन्रथं युक्ता ते ब्रह्मणा हरी (वा० सं० ८।३२)। स्रिधितब्ठत्यर्थः। स्रास्थाद्रयं सविता चित्रभानुः (ऋ० १।३५।४)। उक्तोऽर्थः। शृण्वन्तु विश्वे स्रमृतस्य पुत्रा स्रा ये धामानि दिव्यानि तस्थुः (ऋ० १०।१३।१)। स्रातस्युः = स्रिधितब्ठुः । स्रध्यासते संश्रयन्त इत्यर्थः।

न श्यशानमातिष्ठेत् । स चेदमातिष्ठेदुदक हस्ते क्रत्वा (गो० ब्रा० २।७)। इमशाने तिष्ठेदित्यर्थः । प्रत्यक्षं यत्तदातिष्ठ परोक्षं पृष्ठतः कुरु (रा० २।१०८। १७)। स्रातिष्ठ, गृहारा, ब्राद्रियस्त्र । स त्वमातिष्ठ यानाय यत्र यातो धनञ्जयः (भा० द्रोरा० १११।४३)। स्रातिष्ठ प्रक्रमस्व। एह्यक्मानमातिष्ठ (म्रथर्व० २।१३।४)। ग्रातिष्ठ ग्राक्राम भ्राक्रम्य तिष्ठ। सयमे यत्नमातिष्ठेद् विद्वान् यन्तेव वाजिनाम् (मनु० २।८८)। श्रातिष्ठेत् श्रनुतिष्ठेत्, श्राचरेत्, कुर्यात्, विद्योत । यथा यथा हि सद्वृत्तमातिष्ठन्त्यनसूयकाः (मनु० १०।१२८)। धर्मेगा धर्मवृद्धावातिष्ठेद् यत्नमुत्तमम् (मनु० ६।३३३) । उक्तचर एवार्थः । न तस्योच्छित्तिमातिष्ठेत् (का० नी० सा० ८।६७)। उक्तोऽर्थः। ग्रागन्तुक-वेषम।तिष्ठति । परिगृह्णातीत्यर्थः । स्वामिचित्तानुकूलैव वृत्तिरास्थीयतामिति (बृ० इलो० सं० ४।७३) । म्रास्यीयतां जये योगो धर्ममुत्सृज्य पाण्डवाः (द्रोगा० १६०।११)। अङ्गी कियतामित्यर्थः । ग्रस्ति सकारमात्रमातिष्ठते । ग्रागमी गुण् बृद्धी ग्रातिष्ठते (ग्राङ: स्थ: प्रतिज्ञान इति वार्तिके वृत्तावृदाहरणे)। म्रातिष्ठते प्रतिजानीते संगृणीते, स्रम्युपैति। तद्यत्कूरी कुर्वन्ति। यदास्थाप-यन्ति (श० ब्रा० ३।८।२।८) । स्रास्थापयन्ति प्रहरन्ति । भवतो भवितेत्येवं स्वप्तमास्थापयद् द्विजः (बृ० इलो० सं० ४।६४)। स्रास्थापयत् व्याकरोत् सिनश्चयं व्याख्यत् । प्रविश्य तद्वदपरः काव्यमास्थपयेन्नटः (दश० ३।२)। म्रास्थापयेत् सूत्रयेत् । नवं रयं राजानं ससारियमास्थापयित (की० सू० १४) ११) । ग्रास्थापयित ग्रारोहयित । ग्रास्थिताः वलृष्तवर्माणो भद्रा नित्यमदा द्विपाः (भा० कर्ण० ८०।१०)। स्रास्थिता स्राधिता स्रारूढाः। (योधैः)। म्रास्थितविष्टरः (रघु० १५।७६) । म्राधिष्ठितासन इत्यर्थः । म्रास्थितप्रतिषेघो वक्तव्यः (वा०) । पन्थानं याति न तु पथे यातीति भवति । स्रनास्थिते तु विषयात्पथे यातीति भवति । ग्रास्थित ग्राश्रित ग्राकान्त इत्युदितचर एवार्थः । उपायमास्थितस्याऽपि (शिशु० २।८०)। उक्तोऽर्थः । कर्मगौव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः (गीता ३।२०)। श्रास्थिताः प्राप्ताः । श्वगिग्वागुरिकैः प्रथमा-स्थितं वनम् (रबु० ६।५३)। भ्रास्थितं वेष्टितम्। इत्येवं सा समाभाष्य सन्देष्टुमास्थिता (भा० ४।६७४०) । स्नास्थिता स्नारब्धा । वृद्धैः सम्मन्त्र्य सद्भिश्च बुद्धिमद्भिः श्रुतान्त्रितैः । म्रास्थितः (भाव वन १५०। ३८) । श्रास्थितोऽनुगृहीतः । न दृष्टपूर्वं कल्याणं सुखं वा पतिपौरुषे । ग्रपि पुत्रे विषद्येयमिति रामास्थितं मया (रा० २।२०।३८) ॥ म्रास्थितं जीवनं स्थापितम् । समानं चिद्रथमातस्थिवांसा (ग्रथर्व २०।३४।८) । श्रातस्थिवांसी म्रास्थितवन्तौ = म्राश्रितवन्तौ । रथमास्थाय (हरि० १।११३३) । म्रास्थाय म्रारुह्य। महन्द्रमास्याय महोक्षरूपम् (रघु० ६।७२)। उनतोऽर्थः । क्षित्रं मे

रथमास्थाय निगृह्णीष्व ह्योत्तमान् (भा० वि० ३७।२२)। सर्ववेदपारिषदं हीदं शास्त्रम् । तत्र नैकः पन्याः शक्य ग्रास्यातुम् (भाष्ये) । ग्रास्थातुमाश्रयितुम् । अवश्य च कश्चित् स्वकृतान्त ग्रास्थेयः । तत्र संस्त्यानप्रसवौ लिङ्गम् इत्यत्र (भाष्ये)। श्रास्थेय श्राश्रेयः। न ह्येषा बुद्धिरास्थेया ग्रङ्गदं प्रति (रा० ४। २३।११) । उक्तोऽर्थः । यदि तु नेष्यते ततो यत्नान्तरंमास्थेयमस्माद् विभाषा-विज्ञानात् (पा > ६।१।२६ सूत्रे वृत्ती) । भ्रास्थाता ते जयतु जेत्वानि (अथर्व ० ६।१२ ।१) । ग्रास्थाताऽऽश्रयिता रथारोहः । न सभ्रमो न भीः काचिदास्था वा समजायत (भा० शां २८१।१२)। ग्रास्था समादरः । मय्यप्यास्था न ते चेत् रविय मम नितरामेव राजन्ननास्था (भर्तृ० २।३०) । उक्तोऽर्थः । स्त्री पुमानित्यनास्यैषां वृत्तं हि महितं सताम् । (कु० ६।१२) । अनास्थाऽनादरः । भ्रनास्या बाह्यवस्तुषु (कु० ६।६३)। एकान्तविध्वंसिषु मद्विधानां पिण्डेष्व-नास्था खलु भौतिकेषु (रघु० २१५७)। उक्तोऽर्थः। ग्रत्यद्भुतैर्मम हृतस्य तथाप्यतास्या (महावीर० २।३६) । ग्रनास्याऽश्रद्धा भक्त्यभावो वा। जय-लक्ष्म्यां बबन्त्र।स्थाम् (राज० ५।२४६) । ग्रास्था ग्राज्ञा । तासामास्था-नादुजिनहतामोषघयः (वा० सं० ११।३८) । श्रास्थानं मूलमाधारः । श्रास्थाने पर्वता अस्थुः (अथर्व० ६।७७।१)। आस्थानं संश्रयस्थानम्। इन्द्रो वृत्रस्या स्यानमच्छिनत् (शा० त्रा० ४।४।४।१४) । श्रास्थानमाश्रीयमाणं निवर्तनमार्गम् । राजानम् ग्रास्थानगतम् (कथा० २१।१७) । ग्रास्थानं राजसभा । ग्रास्थानी क्लीबमास्यानम् (ग्रमरः)। श्रनैषीच्च तातो मे देवस्यालकेश्वरस्यास्थानीम् (दशकु० पृ० ११७)। स्तूयमानो जयाशीमिरास्यानस्यानमागतः (बृ० इलो० सं ० २।२२) । म्रास्यानमसितं तव (म्रथवं ० १।२३।३) । एत्य तिष्ठत्यत्रेति प्रक्षेपएमाजनादि । शोणितास्यापनम् (सुश्रुत० २।३।१७) । रक्तस्र तिविराम इहास्यापनशब्देनोक्तः । म्रास्यापनवमनविरेचनैस्तदहरेवोपपादयेत (चरक० वि० ७।१६) । म्रास्थापनं घृतेन तैलेन वा वस्तिकर्म । म्रास्थापनं तु तक्गा गर्भे नार्या न शस्यते (का॰ सं० खि० ग्रन्तर्० क्लो० २६) । उक्तोऽर्थः । म्रास्यायिका (बृह० उप० ४।१।४)।

--स्ता (ब्णा शीचे) । विवाहे कृत्यां यां चक्रुरास्ताने तां निदध्मिस (अथर्व० १८।२।६५) । ग्रास्तानं स्नानार्थकं जलम् ।

—स्पृ (स्पृ प्रीतिपालनयोः, प्रीतिचलनयोरित्येके) । बेनेमॉल्लोकाना-स्पृग्गोति (श० बा० ३।३।४।३)।

· स्फर् (स्फुर स्फुरएो, श्रकारोपधं केचित्पठन्ति) । धनुरास्कालयन्

(उत्तर० ४) । धातुरेफस्य लत्वापत्तिः । नादयन्, शिञ्जयन् । घ्वनयन् । वीगामास्फलयन्तीम् (काद० १३१) । वादयन्तीमित्यर्थः । ग्रास्फालितं यत् प्रमदावराग्रैः (रघु० १६।१३) । ग्रास्फालितं ताडितम् । पयोराशेरोघः प्रलय-पवनास्फालित इव (उत्तर्० ५।६) । ग्रास्फालित ग्रान्दोलितः । शिलायामा-स्फालितः (पञ्चत० १) । ताडित इत्यर्थः ।

— स्फुट् (स्फुट विकसने, स्फुटिर् विशरणे)। ग्रास्फोटयत्तथाऽऽकाशे धर्मः प्राप्तो मयेति वै (भा० शां० २६१।४१)। बाहुशब्दमकरोदित्यर्थः। धृष्टमास्फोटयामास लङ्कां शब्देन पूरयन् (रा० प्रा४३।६)। ग्रास्फोटयामास क्षोभयामास । तस्य।स्फोटितशब्देन महता श्रोत्रपातिना। पेतुर्विहङ्गमास्तत्र चैत्यपालाश्च मोहिताः (रा० प्रा४।७)।। ग्रास्फोटितम् बाहुताडनशब्दः। विल्गतास्फोटितोत्कुल्टैः (भा० द्रोगा० ५०।४१)। ग्रास्फोटितं भुजाडम्बरः। — स्फुर् (स्फुर रफुरणे)। ग्रक्षाणां हृदयं मे ज्यां रथं विद्धि ममास्फुरम् (भा० सभा० ५६।४)। ग्रास्फुरम् ग्रक्षन्यासपातनादिस्थानम्।

— (स्नुगतौ) । सवितर्कविचारमाप शान्तं प्रथमं ध्यानमनास्रवप्रकारम् (बुद्ध० ५।१०) । ग्रास्रवः क्लेशः । श्रादोनवास्रवौ क्लेशे इत्यमरः । तेपामसि त्वमुत्तममनास्रावमगोगएएम् (प्रथर्व० २।३।२) । ग्रास्रवन्तीत्यास्रावा श्रतीसा-रातिमूत्रनाडीवरणादयः । एवा रोगं चास्रावं चान्तस्तिष्ठतु मुञ्ज इत् (ग्रथर्व० १।२।४) । ग्रास्रावो मूत्रातिसारः । कण्टकोपि दुश्छिन्न ग्रास्रावं जनयेच्चिन्म् (भा० ग्रादि० २४०।६) । ग्रास्रावः क्षतम् इति नीलकण्टः । च्युतेष्वास्राववद् विद्यात् (गौ० घ० १।१।४३) । ग्रास्राव ग्रास्यजलम् ।

—हन् (हन हिंसागत्योः) । ग्राजघान रणे रामं तोत्त्रीरिव महाद्विपम् (रा० ३।२८।१०) । ग्राजधान प्रजहार ताडयामास चक्षाण । ग्राजधने वक्षिस द्रोणो नाराचेन घनञ्जयम् (भा० द्रोण० ६१।२३) । उक्तोऽर्थः । ग्राजधने विषमविलोचनस्य वक्षः (कि० १७।६३) । उभयत्रापाणिनीयमात्मनेपदम् । कः क्वाटमाहन्ति । कुट्टिममाजधान (काद० १०)। कील ग्राहन्यमानः प्रतिकीलं निहंन्ति (पा०२।२।६ भाष्ये) । ग्राहन्यमानो निखन्यमानः (निखायमानः) । दण्डाहतं कालशेयम् (ग्रमरः) । ग्राहतं मथितम् । ग्रङ्कमारोपितायां च तन्त्र्यो यस्यामन।हताः । मथुरं निस्वनेयुस्तां विद्या घोषवतीमिति (वृ० इलो० स० ४।१४१) ।। ग्रनाहता ग्रताडिताः । हृदये दिग्धशरै रिवाहतः (कु० ४।२५) । उक्तोऽर्यः । पादाहतं यदुत्थाय मूर्धानमधिरोहित (शिशु० २।४६) । पादेनावताडितं (रजः) । ग्राहते वाससी यसानः । ग्रनाहते ग्रधौते ग्रनिवते ।

धावकेन फलके ग्रताडिते इत्यर्थः। ये तन्त्रके निष्प्रवाशिनी इति बोच्येते। म्रात्मनोऽर्थे त्वया लोको यत्नतः सर्वे ग्राहतः (भा० शल्य० ४।४१)। ग्राहतः क्षतः, हिसितः। ग्राङ्पूर्वो हन्प्रायेगा प्रहरणे ताडने दृष्टः। न हि तदिखते भूतमाहतं यन्न कम्पते (भ्रवदा० जा० ३१।१४) । भ्राहतं ताडितम् । त्र्याहताः सम्पद्यन्ते (ग्रापटेकोषः) । त्र्याहतास्त्रिभरभ्यस्ताः । पञ्च पञ्चदश सूर्याब्धिसंख्यया द्वित्रिसागरैरयुताहतैः । एकैकमब्देषु । नवाहतेषु (व० बृ० सं 5 51२२)। निघातिकाताडनादिना दीनारादिषु रूपं यदुत्पद्यते तदा-हतमित्युच्यते (काशिका ५।२।१२०) । ग्राहतं रूपमस्य रूप्यो दीनारः। ककुत्स्य इत्याहतलक्षरागोऽभूत् (रघु० ६।७१)। गुणैः प्रतीते तु कृतलक्षरागाहत-लक्षराो (श्रमरः) । श्राहतान्युद्घोषितानि लक्षराानि यस्यासावाहतलक्षरा इति स्वामी । ग्राहतमभ्यस्तं लक्षणं नाम यस्य स तथोक्त इत्येवमपि व्युत्पादयन्ति । तत्राहतास्त्रीिंग शतानि शङ्कवः (ग्रथर्व० १०।८।४) । ग्राहता निखाताः। ब्राह्मरण इदमाहतम् । सूत्र इदमाहतम् (नि० १।१।६ इत्यत्र दुर्गः) । श्राहतं पठितम्। नेव मांसे न पीवसि नेव मज्जस्वाहतम् (ब्रथर्वं० १।११।४)। ग्राहतमाबद्धम्। ग्राहत्य सर्वसंकल्पान्सत्त्वे चित्तं निवेशयेत् (भा० शां० २४६। ह)। म्राहत्य विनाश्य । तेषु यत्राहत्य प्रायश्चित्तमनुक्तम् (म्राप० घ० १।१०।२८।१४) । स्राहत्य पठित्वा । शब्दत इत्यर्थः । दोषवत्स्वपतनीयेषु पतनीयव्यतिरिक्तेषु वर्ममु येष्वाहत्य प्रायश्चित्तं नोत्तम् । (ग्राप० घ० १।२६। १२ उज्ज्वलायाम्) । तस्य द्वावनध्यायौ यदात्माशुचिर्यद्देश इत्याहत्य वक्ष्य-मारात्वात् (ग्राञ्व० गृ० ३।१।४ टोकायाम्) । उक्तोऽर्थः ।

- —हि (हि गतौ वृद्धी च)। तत्र त्वं मम नैवासि रामश्च वनमाहितः (रा० २।६१।२५)। वनमाहितो वनं प्रहितः, वनं प्रस्थापितः।
- ह (हुँ दानादनयोः, ग्रादान इत्वेके, प्रीग्गने इति चापरे)। जिन्त्रन्ति विद्येतं देवा यो ब्राह्मण् ऋषभमाजुहोति (ग्रथवं० १।४।१८)। ग्राङथें विशेषकृतन ।
- िह्न हरणे)। ग्राहर सोम्य हम्तम् (बृ० उ० २।२।१३)। ग्राहर
  गृहाण । सिमधं सोम्याहरोप त्वा नेष्ये (छां० उ० ४।४।५)। नास्याग्नि गृहाद्वरन्ति नान्यत ग्राहरन्ति (ग्राप० ४।२।७।६) । ग्राहरन्ति ग्रानयित ।
  ग्राजहतुस्तच्चरणो पृथिव्यां स्थलारविन्दश्रियमव्यवस्थाम् (कु० १।३३)।
  ग्राजहतुः वधतुः। स विश्वजितमाजह्ने यज्ञं सर्वस्वदक्षिणम् (रघु० ४।६६)।
  ग्राजहार संबभार संबिभराम्बभूव, वितेने, चकार । मुनिस्तेषां पूजानथाहरत्

(भा० वन १६४।६)। पूजीपकरए।सङ्ग्रहपूर्व पूजां समपादयद् इत्युक्तं भवति । श्राजहारज्नो राज्ञो राजसूयं महाकतुम् (भा० श्रादि० १।१२६)। सम्पादितवानित्यर्थः । प्रस्वापनास्त्रं द्रुतमाजहार (कि० १६।२५) । स्राजहार ग्राचकर्ष । न खल्वकारगां कोपमाहरेन्नरपुङ्गवः (रा० ४।३३।३३) । कोपं दधीतेत्यर्थः । ततः प्रभृत्यसौ दश्यं नाजहार न चात्यजत् (यो॰ वा॰ ४।१२।३)। म्राजहार स्वी चकार । निर्वासनः शान्तमना वद वज पिबाहर (यो॰ वा॰ ६ (२) १०६।२४) । ब्राहर अभ्यवहर भङ्क्ष्व । राम निर्वासनीभावमाहरस्व विवेकतः (यो० वा० ४।३४।२७) । स्नात्मन्यापादयेत्याह । उपरामसुखमाहरेत् पवित्रम् (यो० वा० प्राटा१८) । ग्राहरेत् = निर्विशेत् भुञ्जीतः, ग्रनुभवेत् । (इन्द्रः) तम् (दशरात्रम्) ग्राहरत् तेनायजत (तै० सं० ७।२।४।२) । ग्राहर-तिरिय संमारसमाहरणे वर्तते । सार्घं स्वपरिवारेण शीघ्रमाह्रियतामिति (यो॰ वा॰ ६ (२) १३४।१४)। भ्राह्मियतामानीयताम्। न हृष्यन्ति न कुप्यन्ति नाविशन्त्याहरन्ति च (यो० वा० ६ (२) ६२।२)। ग्राहरन्ति समा-हरन्ति । ऋत्विजो वृत्वा मधुपर्कमाहरेत् (१।२१।१) । श्राहरेत उपहरेत्, दद्यात् । श्राहरेत त्वयाज्ञप्तः सन्तानार्थं कूलस्य च (रा० १।११।५)। श्राहरेत निवंहेत । क्रतुमिति शेषः । स्राहरेत् अर्जयेत् । कीर्तिमाहरिष्यति मे सुता (रा॰ १।६७।२२) । ब्राहरिष्यति सम्पादयिष्यति । ब्रह्मचार्याहरेद् भैक्षम् (मनु• २।१८३)। आहरेद् अर्जयेत् । दघानाश्च ये मर्त्या आहरिष्यन्ति सन्तितम् (भा० अनु० १२५।७५) । नाहारयित सन्त्रासं बाहू रामस्य संश्रिता (रा० २।६०।३०)। नाहारयति न करोति, न सम्प्राप्नोति । रोषमाहारयत्तीव्रं निहन्तुं समरे खरम् (रा० ३।३०।१६) । रोवमकरोत् । दृष्टा मां बान्धवाः सर्वे हर्षमाहारयन्पुनः (भा० वन० २२।१६) । स्राहारयन्प्राप्नुवन् । चिरस्य दृष्ट्वा वाष्ण्यं बाष्पमा-हारयत्पृथा (भा० उ० ६८।३)। म्राहारयत् व्यहरत्, व्यसृजत्, म्रमुञ्चत्। मातृबद् भोजयित्वाग्रे शिष्टमाहारयत्तदा (भा० दन० ५०।१०)। म्राहारयत् श्रमङ्कत, श्राइनात् । भोज्यान्याहारयन्ति च (भा० शां० ५६।५०)। उक्तोऽर्थः । सम्प्राप्तमाहरन्स्वस्थ ग्राकाश इव तिष्ठित (यो० वा० ६ (२) १३४।१४)। म्राहरन् भ्ञ्जानोऽनुभवन्निविशन् । स वल्कवासांसि तवामुनाऽऽहरन् करोति मन्युं न कथं धनञ्जयः (कि० १।३५)। म्राहरन् परिदधानः । समतामल-माश्चित्य सम्प्राप्तं कार्यमाहरन् (यो० वा० ५।१३।३६)। ग्राहरन् ग्राचरन् म्रनुतिष्ठन् । हर्षामर्षविनिर्मुक्तः प्रत्यहं कार्यमाहरन् (यो० वा० ५।६०।४)। उदितचर एवार्थः । म्राहार्यमाणे (मन्ते) कृपयो व्यद्श्यन्त सहस्रशः (भा० मी० २।१४) । स्राहायंमाणे भुज्यनाने । येनाहृतास्त्रिशतं वाजिमेघाः (भा० भीष्म० २२।१५)। भ्राह्ताः संभृताः कृताः। यदेव वज्रे तदपश्यदाहृतम्

(रघु० ३।६) । ब्राहृतमुपनीतम् । ब्रयोचिताहृतम् (याज्ञ० १।२१४) । ब्राहृत-मुपहृतं दत्तम् । श्राहृतपुण्डरीका श्रीः (रघु० १८।८) । गृहोतपद्मेत्यथः। देवासुरकुटुम्बिभ्यः "अपरस्परमाहृताः (यो० वा०)। ग्राहृता हृताः ग्रपहृताः । दुःशासनस्य पापस्य यन्मया नाहृतं शिरः (भा० वि० २१ ७)। नाऽऽहृतं छित्वा नानीतमिति नीलकण्ठः। हरिरित्याहृतः (भा० पु० ८।१।३०)। श्राहृत इति ध्याहृतं व्यपदिष्टमाह । श्रपूर्वः कविकित्पतीर्थः । व्याहरितरेव तत्रार्थे रूढ इति नाद्रियते । श्राहत्य सर्वभोगेभ्यो मनो मर्कटचञ्चलम् (यो० वा० ४।१ ६) । श्राहृत्य प्रत्याहृत्य संहृत्य । ग्रत ग्राहर्तुमिच्छामि पार्वती-मात्मजनमने (कु० ६।२८) । पत्नीत्वेन परिग्रहीतुमित्यर्थः । स गूढशल्यमानतु देहा च्छक्नोति देहिनाम् (सृश्रुत ० सूत्र ० ४।१७)। ग्राहर्तुं मुद्धतुं म् । ग्रन्यच्छ्रोतु-मथाहतु शान्तं नेच्छति मे मनः (यो० वा० ६ (२) २०१।१३)। म्राहतु प्राप्तुम् । न त्वाहार्यो गुरागेऽस्य सः (यो० वा० ५।१२।३) । स्राहार्य उत्पाद्यः। प्रभुतावृंहितं चेतो नाहार्यमभिनन्दति (यो० वा० १।४६।६) । म्राहार्यं बाह्यं संस्कारसाधनम्। न रम्यमाहार्यमपेशते गुराम् (कि० ४।२३)। स्राहार्यं बाह्यम् । गृणं संस्कारम् । ग्रयं चन्द्रो मुखमित्यादौ चन्द्रभिन्ने मुखे चन्द्राभेद-ज्ञानं तच्चाहारयंमेव (वाचस्पत्यम्)। श्राहार्यमभिप्रायकृतं सङ्कल्पकल्पितम्। दहेयुराहार्य्येगाहितानिम् (ग्राइव० श्री० ६।१०)। श्रन्यत श्रानीतेनानिना। मधुमान्भवति मधुमदस्याहार्यं भवति (ग्रथवं० १।१।२३)। समिटाहरणाय प्रस्थिता वयम् (शा० १)। ग्राहररामानयनम्। को लम्बयेदाहरााय हस्तम् (रघु० ६।७४) । स्राहरणं ग्रहणम् । स्रश्वमेघस्य कौरव्ये चकाराहरणे मितम् (भा० ग्राह्व० ७१।१७)। ग्राहरणमुप ररणग्रहणपूर्वकं निवंहराम् । सत्त्वानुरूपाहः गोकृतश्री: (रघ ७।३२) । ग्राहरणं यौतकम् । ग्रमरस्तु यौत-कादि तु यद देयं सुदायो हरणं च तत् इति हरणं सुदायेऽथे पठति । भ्राङाऽ नियतवस्तुदानं ध्वन्यत इति मिल्लः। बालः कृतोपनयनो वेदाहरगातत्परः (वि॰ पु॰ ३।६।१)। वेदाहरणं वेदग्रहणम्। तन्महाभैरवीं बिद्यां धर्मश्रद्धयो-राहरगाथ प्रस्थापयामः (प्र० च० ) । स्राहरणं ग्रहगम् । प्रसह्य वित्ताहरणं न कल्कः (भा० भ्रादि० १।२७५)। प्रकर्षेण दुःखं सोढ्वा वित्तार्जनम् । ग्राहर्ता राजसूयस्य (हरि० १।२३।२४) । ग्राहर्ता कर्ता । प्रति-हन्ति मनो मेऽद्य राजसूयो दुराहर: (भा० सभा० १६।५)। दुणहरो दुष्करा-नुष्ठानः । म्राहारः फलमूलानि प्रजानामभवत्तदा (हरि० ११६।१८) । म्राहारो मोज्यम्, भक्ष्यम् ।

— हवे (हवेब स्पर्धायां शब्दे च)। कंसश्चाणूरमाह्नयते (सि० कौ०)। स्पर्धमानस्तस्याह्नानं करोतीत्यर्थः। ग्राह्नत चेदिराण्मुरािम् (६ शु० २०।१)।

उक्तोऽर्थः । ग्राह्मयद् द्वैरभेन (मा० शां० ४।१) । ग्राह्मतवानित्यर्थः । एकंक ग्रावयो रयम। हहा परस्पर योधयत्वित्यामन्त्रयतेति यावत् । हन्तेनं ब्रह्मोद्यमान् ह्वयामहा इति (श० ब्रा० ११।४।१।२) । ब्रह्मिण वादाय तमामन्त्रयामहे तदतिमनेक्छ्रयेति ब्राह्मणार्थः । स्वीपंधमो विभागश्व द्यूतमाह्मय एव च (मनु० ६।७)। प्राण्यित्वतमाह्मयः । प्राण्यित्वतं समाह्मय इत्यमरे पाठः । ग्राह्मय ग्राह्मेति नामध्यपर्यायो । तथा चामरः पठित — ग्रथाह्मयः । ग्राल्याह्मे ग्रिम्शनानं च नामध्यं च नाम च । रानावणाह्मयं काव्यम् । विस्ठाह्मो मुनिसत्तमः । नगरं ग्रजसाह्मयम् । (हित्तिनापुरम्) । ग्रजेन हित्तना (हित्तिनाम्ना नृपतिना) समान ग्राह्मयो यस्य तत्तथाभूतम् । वृद्धरप्याह्मया इमे (ग्रमरः) । ग्राह्मया नामानि, पर्यायाः । पूर्ण ग्राह्मवो मिदरस्य मध्वः (ऋ० १०।११२।६) । ग्राह्मवो निपानम् । निपानमाहावः (पा० ३।३।७४) । ग्राह्मावस्तु वस्तु निपानं स्यादुपकूपजलाशये इत्यमरः । ग्राह्मवो युद्धम् । ग्राह्मावसा पाह्मतारः । ग्राह्मावानाम्भूमिपतेरयोध्याम् (भट्टि० २।४३) । ग्रत्र मिवव्यदर्थनेकन प्रताया वामे विद्यानिविधिनिधिनिधिनिधिनिता कविना । मूमिपतिमिति त्चितम्।

## वहवान्त्रत (सार पार पार वह हो है। जावान विकास कर्म हिलाव इत्याह ।

प्रच्यम् (ग्रञ्चु गतिपूजनयोः श्रच् इत्येके) । ग्रथाङ्गुलीन्यंचित (श० व्रा० ३।१।३।२५) । न्यचित = न्यञ्चित = न्यक्ताः करोति ।

मान्यञ्च (ग्रञ्चु गतिपूजनयोः) । द्वन्द्वं न्यञ्चि पात्राणि प्रयुनिकतः (काशिका १।३।६४) । न्यञ्चि श्रवाङ्मुखानि । तस्मात्पश्चवो न्यक्नाः (भुग्नाः) । श्वानः सिहमित्र दृष्ट्वा ते न विन्दन्ते न्यञ्चनम् (ग्रथर्व० ४।३६। ६) । न्यञ्चनम् श्रपिधा, गुप्तिः, श्रन्तिधस्थानम् ।

— ग्रञ्ज् (ग्रञ्जू व्यक्तिम्रक्षग्रकान्तिगतिषु) । यथा मक्षा इदं मधु न्यञ्जन्ति मधाविध (ग्रथर्व० ६।१।१७) । न्यञ्जन्ति निलिम्पन्ति । त्वष्टा ग्नास्वन्तन्यनिजे (ऋ० १।१६१।४) । न्यानजे — ग्रन्तिविदेश, ग्रन्तदेवे । मेधां मे विष्णुन्यंनवत्वासन् (ग्रथवं० १८।३।११) । न्यनक्तु संयोजयतु । ग्रासनि मुखे ।

— ग्रस् (ग्रसु क्षेपे) । ग्रथ पुनर्लोष्टं न्यस्यति (श० न्ना० ३।२।२३१) । न्यस्यति निक्षपित ग्रथःक्षिपित । दृष्टिपूतं न्यसेत्पादम् (मनु० ६।४६) । न्यसेत् = निद्योत । ग्रर्थान्तरं न्यस्यति (शिशु० १।१७ इत्यत्र मिल्लः) । ग्रिप प्राण् त् न्यसिष्यन्ति (रा० २।४६।२०) । जीवितं त्यक्ष्यन्तोत्यर्थः । श्रोतुं चैव न्यसेद्राजा प्राज्ञान्सवर्थिद्शिनः (भा० शां० ६६।२८) । न्यसेत्

श्रधिकुर्यात्, नियुञ्जीत । क्रय्यं त्यस्तं क्रयाय यत् (ग्रमरः) । त्यस्तं रचितं प्रसारितम् । स यदि प्रतिपद्येत यथान्यस्तं यथाकृतम् (मनु० ६।१६३)। न्यस्तं निक्षिप्तमुपनिहितम् । भगवन्न्यस्तशस्त्रोहम् (हरि० १।११।४२)। त्यस्त्रशस्त्रयक्तायुधः । न्यस्तदण्डा वयं राजन् (रा० ३। ) । न्यासितः सगरे शस्त्रं भीष्मेरण भरतर्षभ (भा० भीष्म० १७।१३)। न्यासितः त्याजितः। स राज्यं सचिवे न्यस्य (भा० ३।६६२२) । न्यस्य समर्प्य । धनुन्यंस्य पृषत्कांदच पञ्चिभः पुरुषर्षभैः (हरि० १।३०।२१) । धनुन्धंस्य संन्यस्य परित्यज्य । पञ्चिभः पुत्रैः कृतकृत्यो भूत्वेति वाक्यशेषार्थः । भीम नारायगास्त्रे मे गोषु च ब्राह्मराषेषु च। एतेषु गाण्डिवं न्यस्यमेतद्धि व्रतमुत्तमम् (भा० द्रोराण० १९६। ५३) ।। न्यस्यं न्यास्यं त्याज्यमप्रयोवतव्यम् । यथान्यासमेवास्तु (भाष्ये) । न्यातः सूत्रे पदन्यासः । काम्यानां कर्मग्गां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः (गीता १८।२) । न्यासस्त्यागः । संवत्सरेगा सोऽल्पायुर्देह-न्यासं करिष्यति (भा० वन० २९४।२५) । देहन्यासो देहत्यागो निधनम् । चरणन्यासैः कम्पयन्निव मेदिनीम् (रा० ४।१४।५) । चरगान्यासैः पादनिक्षेपैः । करन्यासं ततः कुर्याद् द्वादशाक्षरिवद्यया (भा० पु० ६।८।६) । खादन्ति हस्तिनं न्यासैः क्रव्यादा बहवोष्युत (भा० शां० ८।१८) । न्यासैः सर्वकर्मत्यागैरुपेतं हस्तिनम् इत्याह ।

= = (इण् गतौ)। स यत्रायं शारीर ग्रात्मा बल्यं नीत्य (= नि इत्य) संमोहमिव न्यति (श० ब्रा० १४।७।२।१)। न्येति निगच्छति निश्चयेन प्राप्नोति । तद्यथैकपात् पुरुषो यन्नेकचक्रो वा रथो वर्तमानो भ्रेषं न्येति (गो० ब्रा० पूर्व० ३।२) । भ्रं श्रमाप्नोतीत्याह । वाश्रेव वत्सं सुमना दुहाना पतिरिव जायामिश नो न्येतु (ऋ० १०।१४६।४) । स्रमून्हेति पतित्रिग्गी न्येतु (स्रथर्व० ६।२६।१)। न्येतु 'नितरां गब्छतु। न्यङ् नियन्त्युपरस्य निष्कृतम् (ऋ० १०। १४। । न्यङ् नियन्ति प्रन्तांवशन्ति । नि यन्नियन्त्युपरस्य निष्कृतिम् (अथर्व० ६।४९।३)। नियन्ति निर्गच्छन्ति निष्कृति निर्माणमिति सायएा: । ये केचन ग्राम्याः पशवो ये चारण्या ग्रिंगिमानमेव तत् परुविमारां नियन्ति (ऐ० ब्रा० ४।२६) । युध्यमाना झरैः ध्विजिनी न्यगात् । ग्रन्योन्यम् (भा० भीष्म० ४८।२०) । न्यगात् = ग्रन्तः प्राविक्षत् । एनो मा निगां कतमच्चनाहम् (ऋ० १०।१२८।४, ग्रथर्व० ५।३।४)। मा दम्पती पौत्रमघं नि गाताम् (ग्रथर्व० १२।३।१४) । पुत्रादागतं व्यसनं माऽऽपत्साताम् इत्याह । नियन्त्यनेनेति याय इति दीक्षितः (सि० कौ० ३।३। ३७) । यन्नियानं न्ययनं संज्ञानं यत् परायरणम् (ऋ० १०।१६।४) । य उदानट् परायणं य ज्वानण्यायनम् (अथर्वे० ६।७७।२) । न्यायनं = न्ययनं नीचीनं

गमनमिति सायगः । ग्रपामिदं न्ययनं समुद्रस्य निवेशनम् (वा० सं०१७।७, ग्रथर्व० ६।१०६।२) । निलयनमावासस्थानम् । न्ययं गतः पापः (काशिका ३।३। ३७) । न्ययो नीचैर्गतिः । ग्रधोगतिः ।

—ईर् (ईर गतौ) । उतादः परुषे गवि सूरश्चकं हिरण्ययं न्यैरयद्रथीतमः । (ऋ० ६।५६।३) । न्यैरयत् प्रैरयत् प्राणुदत् ।

— उच् (उच समवाये)। तत्र सेदिन्युंच्यतु (अथर्व० २।१४।३)। नी-चीना समवेतु । सेदिनिऋ तिः सादयतीति । ति यो गृभं पौरुषेयीमुवोच (ऋ० ७।४।३)। ग्रसावि देवं गोऋजीकमन्धो न्यस्मिन्निन्द्रो जनुषेमुबोच (ऋ० ७।२१।१)। न्युवोच परितोषमाप । संगतोऽभूदिति वा ।

— उब्ज् (उब्ज ग्राजिवे) । भाजनानि सम्प्रक्षाल्य न्युब्जितः (बौ० ध०३। । २।२।६) । ग्रवाङ्मुखानि करोति ।

उष् (उष दाहे) । सत्यं धूर्वन्तमितं न्योष (ऋ० १०।८७।१२) । पराशृगीतमितं न्योषतम् (ऋ० ७।१०४।१) । न्योषतं नितरां दहतम् । भस्मसात्कुरुतमित्यर्थः ।

— ऊह् (ऊह वितर्के)। न्योहतेऽधा नियुत ग्रोहते (ऋ० ४।४२।११)। न्योहते = न्योहन्ते = ग्रवदधते।

—ऋ (ऋ गतौ) । तमिनमस्ते वसवो न्यृण्वन् (ऋ० ७।१।२) । न्यृण्वन् न्यिक्षपन् । न्यर्पयतं वृषगा तमोवृधः (ऋ० ७।१०४।१) । न्यर्पयतम् = नीचैर्गमयतम्, निर्ऋ ति प्रापयतम् । इन्द्रासोमा तपतं रक्ष उज्जतं न्यर्पयतम् (ग्रथवं० विश्वाः) । उक्तोऽर्थः । यथा वातेन प्रक्षीगा वृक्षाः शेरे न्यर्पिताः (ग्रथवं० विश्वाः) । न्यर्पिताः नीचैर्गमिताः, पातिताः, भुग्नाः ।

—ऋच्छ् (ऋच्छ गतीन्द्रियप्रलयमूर्तिभावेषु) । उप यद्वीदं कि च जायतेऽस्यां तदुपजायते ऽथ यन्न्यृच्छत्यस्यामेव तदुपोप्यते (श० ब्रा० २।३।४।६) । न्यृच्छति नीचेर्गच्छति निखातं भवति ।

— कम् (कमु कान्तौ, कान्तिरिच्छा)। तदिग्निर्ग्यकामयत (तै० सं० ११४। १११)। ग्यकामयत नितरामकामयत। ज्यायो भागधेयं निकामयमानः (तै० सं० ११४।२।२)। निकामयमानोऽभीच्छन्। माध्यन्दिनं वा एष (सोमः)। निकामयमानोऽभ्यतिरिच्यते (पञ्च० ब्रा० ६।७।२)। उक्तोऽर्थः। तं (उत्तर-सवनसोमं) निकामयमानोऽभ्यतिरिच्यते (पूर्वसवनसोमः) (का० श्रौ० २४। १३।१६)। निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु (वा० सं० २२।२२)। यदा यदास्माभिः काम्येत तदा तदेत्युक्तं भवति।

- कर् (कष हिंसायाम्) । उद्धरन्ति कृमीनङ्गाद् दशतो निकषन्ति च

(भा० शां० १८०।१४)। निकषित कण्डूयनेन हिंसन्ति । सभानिकषकटस्व-स्तरांश्च (ग्राप० घ० १।८।१३)। निकषो नाम कृषीवलानामुपकरणं कृष्टं क्षेत्रं येन समीक्रियते, यच्च कस्मिश्चिदारूढे केनचिदाकृष्यते इति हरदत्त उज्ज्वलायाम् । निकषिष्यते निकषमागाय निकषिताय (तै० सं० ७।१।१६।३)।

--काश् (काशृ दीप्तौ)। प्रेष्यन्तं निकाशं मे कालेनाल्पीयसा पुनः (भाठ ३।१६३१)। निकाशः सामीप्यम्। नीकाश इति तु पाणिनीयाः। ववचिन्मणिनिकाशोदाम् (नदीम्) (राठ २।६४।१०)। स्फटिकसदशोदका- मित्याह।

— कित् (कित निवासे)। नय मां स्वनिकेतनम् (हरि० १।२६।४२)। । निकेतनं वसितगृंहम्।

— कृ (इक् अ कर णे)। नि काव्या वेधसः शव्वतस्कः (ऋ० १।७२।१)। नीर्चरकरोः। अवानयः । मा नो नि कः पुरुषत्रा (ऋ० ३।३३।८) । मा समास्मा-नवमानयः । तेना नि कुर्वे त्वामहं यथा तेऽसानि सुप्रिया (ग्रथर्व० ७।३८।२) । निकुर्वे स्ववशे करोमीत्यर्थः । मा त्वा नि क्रन् पूर्विचत्ता निकारिगाः (ग्रथर्व० म ७।८७।३) । ग्रनपकारिएां त्वां स्वाधीनं मा कार्षुरित्याह । निकारिएगोऽप-कारिएः। येना निचक्रे ग्रासुरीन्द्रं देवेश्यस्परि (ग्रथर्व० ७।३८।२)। उक्तोऽर्थः। देवेभ्यस्परि देवान्वर्जयत्वा । परिर्वर्जने । ग्रयं स दिङ्क्ते येन गौरभीवृता... सा चित्तिभिर्ति हि चकार मर्त्यम् (ऋ० १।१६४।२६)। त्वां रुद्र निचिकीर्षति (अथर्व० ११।२।१३) । निचिकीर्षति अभिभवितुमिच्छति प्रसोढ्मिनित्ति । सायग्रस्त्वाह निवूर्वः करोति हिसने वर्तत इति । न चानि क्षिप्तदण्डस्य परेषामनिकुर्वतः (ग्रवदा० ग्रपुत्र जा० १३) । अनिकुर्वतोऽतिर-स्कुर्वतः, शाठ्यं वाऽनाचरतः। सुबहूनि नृशंसानि पुत्रैस्तव जनेश्वर। नि-कृतानीह पाण्डूनां नीचैिव यथा नरै: (भा० भीष्म० ६५।२०) ॥ जरायुजानि भूतानि निकृतान्यपि (भा० ग्राश्व० ४२।३८) । निकृतानि प्राकृतानि । निकृत-प्रज्ञः (रा० ५।२३।६) । उक्तोऽर्थः । निकृतस्त्वनृजुः शठ इति कोषः । दुर्योधनेन निकृता वर्षमद्य चतुर्दशम् (भा० उ० १०।६०)। निकृता वञ्चिताः। ग्रस-कृत्निकृताः पूर्वं मत्स्यशाल्वेयकैः प्रभो (भा० वि० ३०।२) । ग्रसकृच्चापि निकृतो न च निर्विद्यसे ततः (भा० शां० १७७।१८) । ग्रनन्तरोदीरित एवार्थः । न हि ते व्युपशाम्यन्ति निकृता वा निराकृताः (भा० वन० ३०।३०)। म्लेच्छा-श्चान्ये बहुविधाः पूर्वं ये निकृता रस्मे (भा० ग्राश्व० ७३।२५) ॥ निकृताः ८रा-मूताः । ग्रस्माभिहर्येष निकृतो वर्षास्मीह त्रयोदश (भा० वि० ४६।१६) । निकृतो वमानितः । किमाग्नेयो ग्रावा निकृत इव तेजांसि वमति (उत्तरू॰ ६।

१४)। उक्तोऽर्थः । नास्ति त्वनिकृतार्थानां रर्गेऽरीगां प्रतिक्रिया (भा० वन० ६११५)। ततेजस्वी पुरुषः परकृतिनकृति कथं सहते (भर्नृ० २१३०)। निकृतिः पराभवः । प्रवमानः । स्वाग्रासनापनयनान्निकृतिनं सोढा (मुद्रा० ४। ११)। उक्तोऽर्थः । प्रनिकृतिनिपुगां ते चेष्टितं मानशौण्ड (वेग्गी० ४।२१)। निकृतिः शाठ्यम् । निकृत्योपचरन्वध्य एष धर्मः सनातनः (भा० वन० १२१७)। उक्तोऽर्थः । निकृत्यो कामये नाहं सुखान्युत धनानि वा (भा० सभा० ५६। १३)। नीचेन कर्मणेत्यर्थः । हत्वा वै पुरुषो राजन्निकर्तारमरिन्दम (भा० वन० ३५।१०)। निकर्ता वञ्चकः । मृगः स मृगयुस्त्वं न त्वा निकर्तु महिति (ग्रथवं० १०।१।२६)। निकर्तु मिभभवितुम्, धर्वियुम् ग्रथरीकर्तुम् । ग्रवस्यं तैनिकर्तव्यमसमाकं तित्रपर्येषिभिः (भा० वन० ३५।३१)। प्रयोक्तव्यमसमासु शाठ्यमि यर्थः । तीगां निकारार्गवः (वेगाि० ६।४३)। निकारोऽवहेला ऽपमानः । ग्रलमङ्ग निकारोऽयं त्रयोदश समाः कृतः (भा० उ० १२६।४७)। निकारोऽपकारः ।

— कृत् (कृती छेदने)। क्षालयन्निप वृक्षाङ् झीन्नदीवेगो निकृत्तित (हितोप० ४।५६)। निकृत्तित मूलोच्छेदं करोति। निकृत्त छिन्धि भिन्धीति परवर्मावकर्तनम् (भा० ग्राइव० ३७।४)। निकृत्त समूलमुद्धरः। विश्वासाद्धय-मुत्पन्नं मूलान्यपि निकृत्तिति (पञ्चत० २।३६)। निश्चदो निःशेषत्वे। भल्ल-निकृत्तकण्ठैः (रबु० ७।५६।)। यानि शप्तानि गेहानि निकृत्तानीव कृत्यया (भा० ग्रनु० ४६।७)। एतान्निकृत्य धीमान् वाणसङ् घैरतन्द्रितः (भा० ग्राइव० ३१।३)। निकृत्य छित्त्वा। निकर्तनिमवात्युग्रं लाङ्गूलस्य महाहिरः (भा० द्रोग्ण० १७०।२५)। स्पष्टोर्थः। उत्सादनमित्राणां परसेनानिकर्तनम् (भा० वन० १६७।५५)। निकर्तनं निसूदनं निवर्हणं कदनम् । निकर्तने देवने योऽद्वितीयः (भा० उ० ३०।२६)। निकर्तनेऽर्थापहारे।

मृष् (कृष विलेखने)। यः संस्थितः पुरुषो दह्यते वा निखन्यते वाकि निकृष्यते वा (भा० ग्रादि० ६०।१७)। निकृष्यतेऽपवाह्यते नदीरयेगा। निकर्षणमधस्तात् कर्षणम् । निज्ञादो नीवैस्त्वे । नितरां वा कर्षणं निकर्षणम् । (मौर्यनृपस्य लक्ष्मीम्) निकृष्यमाणामिव लक्षयामि (मुद्रा० २।२)। निकृष्यमाणाम् ग्रधः पात्यमानाम् । निकृष्यदः संसकतं महदासीत्सुदारुणम् (भा० द्रोण० १५७।१५)। निकृष्योः सन्निकृष्टयोः सन्निकृष्टयोः सन्निकृष्टयोः सन्निकृष्टे वा (सुश्रत० १।६४।४)। निकृष्टे संनिकृष्टे । सन्निकृष्टे वा (सुश्रत० १।६४।४)। निकृष्टे संनिकृष्टे । सन्विकृष्टा व ते योनः (भा० ग्रादि० ७४।६०)। निकृष्टाऽवरा, जघन्या। सर्वे राज्ञो मैथिलस्य मैनाकस्येव पर्वताः । निकृष्टभूता राजानो वरसा

ह्यनडुहो यथा (भा० वन० १३४।५) ॥ उक्तोऽर्थः । निकृष्टप्रतिकृष्टार्वयाप्यरेफावमाधमा इत्यमरः पर्यायान्पठित । संलीनवालिघराकृष्य करं निकृष्टजानुः
(तन्त्रा० ३।३) । निकृष्टजानुः — ग्रन्विच्चतजानुः । वयमेनं हिन्ध्यामो निकृष्यामो धनाद बहिः (भा० द्रोग्ए० १७।१५) । निकृष्य प्राकृष्य । यत्र पदार्थस्वरूपं प्रस्तावानुगुण्येन केनापि निकर्षेग्गोत्कर्षेग्ग वा युक्तम् (वक्रोक्ति० १) ।
निकर्षेऽप करिः । सिन्नवेशो निकर्षग्रम् (प्रमरः) । निकर्षग्रमिति सर्वानन्दः
पऽति, निकर्वग्र इति तु स्वामी । निवृत्तं कर्षग्रमत्रेति व्युत्पत्तेनिकर्षग्राब्देन
विहारार्थः प्रकाशोऽवकाश उत्यते । यथा हि कनकं शुद्धं तापच्छेदनिकर्षग्रैः ।
परीक्षेतः (भा० शां० ३२७।४६) ॥ निकर्षणं निकषग्रम् ।

कृ (कृ विक्षेपे) । निकारो धान्यस्य (काशिका ३।३।३०)। धान्यस्याव-क्षेप इत्यर्थः । निशब्दोऽवस्यार्थे ।

— क्रम् (क्रमु पादिवक्षेपे) । सोदक्रामत् सा (विराट्) गार्हपत्ये न्यक्रामत् (ग्रथवं० ६।१०।२)। न्यक्रामत् क्रन्तः प्रिव ग, न्यलीयत् । तौ (मित्रावरुगौ) ततो गां समै रयतां सा यत्र यत्र न्यक्रामत् ६० वृतमपीडयत् तस्माद् घृतपद्युच्यते (तै० सं० २।६।७।१) । यक्रामत् प्राविज्ञत्, पादान्वा न्यधत्त । महान्तं चिदर्बुदं न्यक्रमीः पदा (ऋ० १।५१।६) । ग्रास्कान्त्सीः, ग्रधस्पदमकार्थाः । मधुमन्मे निक्रमग्रम् (ग्रथवं० १।३४।३)। निक्रमणं निकटगमनम् । संनिहिताथंषु प्रवर्तनम् । निक्रमग्रं निषदनं विवर्तनं यच्च पड्वीशमर्वतः (ऋ० १।१६२।१४)।

- क्रीड् (क्रीड् विहारे) । तस्याश्चत्वारि चत्वार्यक्षराणि निक्रीडयन्निव गायति (लाटचा० श्रौ० ७।१२।६) ।

—िक्षिप् (क्षिप प्रेरणे) । ग्रन्नं भूमौ श्वचाण्डालवायसेभ्यश्च निक्षिपेत् (याज्ञ० १।१०३) । निक्षिपेत् स्थापयेत् । निक्षिप्य चरणं रक्ताक्ते मेषचर्माण् (राज० ५।३२५) । निक्षिप्य न्यस्य निधाय । गात्राणि कान्तासु च निक्षिपन्ति (राज० ५।१११) । समावेशयन्ति । निक्षिपैतद् धनुस्तात प्राप्तोसि परमां गतिम् (भा० वन० ३०।४७) । निक्षिप त्यज्ञ । निक्षिपाम्यहमग्नित्वं त्वमग्निः प्रथमो भव (भा० वन० २१७।१६) । निक्षिपामि त्यजामि । निक्षेप्स्यन्ति च शस्त्राणि वाहनेभ्योऽवरुद्य ये (भा० द्रोण० १६६।४१) । निक्षेप्स्यन्ति त्यक्यिन्त । हिरण्यं भाण्डागारेषु निक्षिपेत् (याज्ञ० १।३२७) । यो यथा निक्षेपेद् हस्ते यमर्थं यस्य मानवः (मनु० ६।१८०) । निक्षेपेत् रक्ष्यमित्यर्पयेत् । पुत्रेषु भार्यां निक्षिप्य (मनु० ६।३) । अवेक्ष्येयमित्यर्पयित्वा । राज्ये रामम-

निक्षिप्य पिता मे विनिश्चित्यति (रा० २।५१।१७)। राज्येऽनिधकृत्य, अन्तिकाप्य। रक्षितं वर्धयेद वृद्ध्या वृद्धं पात्रेषु निक्षिपेत् (मनु० ७।१०१)। निक्षिपेत् प्रतिपादयेत्, दद्यात्, वितरेत्। वलं प्रसादयेद्वाजा निक्षिपेद् बलिनी नरान् (भा० आश्रम० ७।१७)। अधिकुर्यादित्यर्थः। निक्षिप्तवादेषु जनाधिपेषु (भा० आश्रम० ७।१७)। त्यक्तधनुरुद्यमनकथेषु इति नीलकण्ठः। निक्षिप्तक्षितिरक्षस्तु सर्वमेव विमुञ्चिति (बृ० क्लो० सं २।४)। निक्षिप्ता त्यक्ता। सशोगितैस्तेन शिलीमुखाग्रैनिक्षेपिताः केतुषु पाधिवानाम् (वर्गाः) (रघु० ७।६२)। निक्षेपिता न्यस्ता उल्लिखिता इत्यर्थः। निक्षप्य मानं दर्पं च वासुदेवसहोदरा (भा० शल्य० ५।२०)। निक्षप्य विहाय उत्सृज्य। अलं मान्यानां व्याख्यानेषु कटाक्षनिक्षेपेण (सा० द०)। कृतं तिर्यग्दिपातेनेत्यर्थः। निक्षेपे पतिते हर्म्यं श्रेष्ठी स्तौति स्वदेवताम्। निक्षेपी म्रियते तुभ्यं प्रदास्याम्युपयाचितम् (पञ्चत० १।१४)॥ निक्षेपो न्यासः। निक्षेपस्वर्णसम्पूर्णनकटाहजठरां घराम् (शि० भा० ३०।६)। निक्षेपो निधिः।

— खन् (खनु अवदारणे)। हृदि रामो विराधस्य निचखान शरोत्तमम् (रा० ३।६।७)। ऊनद्विवर्षं निखनेत् (याज्ञ० ३।१)। निखनेत् भूमाववटं कृत्वा निद्ध्यात्। वसुधायां निचख्नतुः (रघु० १२।३०)। उक्तोऽर्थः। निचखान जयस्तम्भान् (रघु० ४।३६)। निचखान निममौ, उच्छिश्राय। असुरास्त्वां न्यखनन्देवास्त्वोदवपन् पुनः (अथर्व० ६।१०६।३)। निचखान शरं भुजे (रघू० १२।६०)। समानच्छं शरेगा बाहुमित्यर्थः। शल्यं निखातमुदहारयतामुरस्तः (रघु० ६।७६)। अन्तः प्रस्युप्तं शल्यम् उदहारयतामुद्धृतवन्तौ। गाढं निखात इव मे हृदये कटाक्षः (मालती० १।२६)। उक्तोऽर्थः। इमां महीं परितो निखनद्भः (सगरात्मजैः) (भा० पु० ४।१६।२६)। निखनद्भः जन्तुः सम्बन्धानात्मनः प्रियान्। तावन्तोऽस्य निखन्यन्ते हृदये शोकशङ्कवः (हितोप० ४।६६)। निखन्यन्ते निमीयन्ते निहन्यन्ते।

— खिद् (खिद परिघाते) त्वा युजा नि खिदत्सूर्यस्येन्द्रश्चक्रम् (ऋ०४। २८।२)। अवाधात्, अवाक्नक्षत्, अवाक्षिपत् ।

—गद् (गद व्यक्तायां वाचि)। सार्पराज्ञीहींता निगदेत् (शां० श्रौ० १३।११। ७)। निगदेत् शंसेत्, गायेत् । नञ्जभावे निगद्यते । निजिति निपातोऽभावमाच्छ्टे । मखांशभाजां प्रथमो मनीषिभिस्त्वमेव देवेन्द्र सदा निगद्यसे (रघु० ३।४४) । निगद्यसे संज्ञायसे समाख्यायसे । पुलकैः प्रियं नववधून्यंगदत् (श्रिशु० ६।७६) । न्यगदत् असूचयत् प्रावेदयत् प्राख्यापयत् । सिहोष्टसत्त्वं निजगाद सिहः (रघु० २।३३) । निजगाद अभ्युवाच । धर्मे निगदितश्चैव पितुनिर्देशकारकः (रा०

४।५३) । धर्म धर्माचरणे । निगदितः प्रख्यातः । (गदाः) ग्रस्मिञ्ज्ञास्त्रे निगदिताः (सुश्रुत० २।३८१।२१) । निगदिता जिल्लियं निदिष्टाः परिगणिताः ।
यदधीतमिवज्ञातं निगदेनैव शब्द्यते (नि० १।१८।१) । निगदं उच्चारणमात्रम् ।
इति निगदव्याख्यातम् । पाठमात्रेणैव व्यक्तार्थम्, व्याख्यानानपेक्षम् । निगदो
गद्यातमकं स्तोत्रम् । निगद इति च यजुरिति च मिथो भिद्यते । यजुरगुञ्चरुच्चार्यते ।

(रपुक जाइर)। निसंपिता त्यला जान्तिता इत्यम । विक्रिय पान - गम् (गम्लृ गतौ) । "यत्र दु:खान्तं च निगच्छित (गीता १८।३६) । निगच्छति प्राप्नोति । निनिश्चयस्य द्योतकः स्यात् । शश्वच्छान्ति निगच्छति (गीता ६।३१) । गङ्गायाः सुरनद्या वै स्वादु भूत्वा यथोदकम् । महोदघे-गुँगाभ्यासाल्लवगात्वं निगच्छति (भा० भीष्म० ५३।४)। ग्रमुं वा एते लोकं निगच्छन्ति ये पितृयज्ञेन चरन्ति (मै० सं० १।१०।१६)। बहु हि वाचा घोरं निगच्छति (श० ब्रा० ६।३।१।१२) । इज्यमाना देवता निगच्छति तस्मान्निगम-स्थानानि (शां० श्रौ० १६।१०।६) । किमु सामा यन्निर्ऋतिर्निगच्छात् (ऋ० १०।१०।११) । सर्वत्र निगमिः प्राप्तौ । पात्माहुर्यः स्वसारं निगच्छात् (ऋ० १०।१०।१२) । निगच्छात् निगच्छेत् संविशेत्, संभवेत् । सुक्तवाके देवता निगच्छन्ति (शां श्रौ० १।१६।१०) । सूक्तभाजोऽनुवाकमाजःच भवन्तीत्युवतं भवति । तस्माद्यत्र कव च कुरुक्षेत्रस्य निगच्छति (श० जा० १४।१।१।२)। कुरुक्षेत्रे तत्सदेशे वा निविशत इत्याह । हते मित्रे निगतान् हन्ति वीरान् (ऋ० १०।१३२।५) । निगता नीचेर्गता आकान्ताः । तमिदं निगतं सहः (ग्रथवं ० १३।४।१२) । उत्तमे चैनं प्रयाजे प्रागाज्यपेभ्यो निगमयेत्स्कतवाके चाग्निहोत्रेगो-त्येतस्य स्थाने (ग्राश्व० श्रौ० २।१६) । निगमयेत् श्रन्तः प्रक्षिपेत् । स्वमतं निगमयन्परमतं शुश्रूषुः पृच्छति (इति वयम्)। निगमयन् प्रतिज्ञाहेतूभय-कथनपूर्वमुपसंहरन् । उक्तमर्थं निगमयति (इति बहुत्र टीकासु) । उपसंहरती-स्वर्थः । पिपत्ति पपुरिरिति पृगातिनिगमौ वा प्रीगातिनिगमौ वा (नि० ५।२४। १)। पृणात्यर्थं निगमयतः प्रत्याययत इत्यर्थः । यदुद्वतो निवतो यासि (ऋ०१०। १४२।४) । निवतो ियतानीति सायगः । नीचैर्गमनानीत्यर्थः । ग्रविचिकित्सा यावद निगन्तव्यम् इति हारीतः (ग्राप० घ० १।४।१३।११) । निगन्तव्यं नियम-पूर्वमिश्रगन्तव्यमित्यर्थः । निगमतरोर्गलितं फलम् (भाव पुर्व १।१।३) । निगमो वेदः । तत्रापि च निगमो भवति (नि० बहुत्र)। वेदोद्धृतं पदं वाक्यं वा । नित्यं शास्त्राण्यवेक्षेत निगमांश्चैव वैदिकान् (मनु० ४१११)। वेदार्थबोधकान्नि-गमाख्यात् ग्रन्थात् इति कुल्लूकः । निगमेष्वध्ययनं वर्जयेत् (ग्राप० घ० १।६।

४)। निगमाश्चत्वराणि ग्रामिनांमनमार्गा वा। सयोधश्रेणिनिगमः सोपाध्यायपुरोहितः। सर्वः प्रहिदतो जनः (रा० गो० सं० २।१२३।१)। निगमः
नैगमो वाणिजः। संमूढिनिगमां सर्वा संक्षिप्तिविषणापणाम् (पुरीम्) (रा० २।१२४।१०)। उक्तोऽर्थः। ग्रमात्या बलमुख्याश्च मुख्या ये निगमस्य च (रा० २।१५।२)। निगमो विणक्षमूहः। सर्वे च येन्ये धृतराष्ट्रपुत्रा बलप्रधाना निगमप्रधानः (भा० उ० २।६)। निगमो नीतिशास्त्रम् । स्विनगममपहाय मत्प्रतिज्ञाम् (भा० पु० १।६।३७)। निगमो निश्चयः प्रतिज्ञा वा। इमं स्विनगसं ब्रह्मान्वेत्य मदनुष्ठितम् (भा० पु० १।४।३६)। निगम उपदेशोऽनुशासनम्। पत्था मन्निगमः स्पृतः (भा० पु० ११।१६।४२)। मन्निगमो मत्प्राप्तिकः, मत्प्रापकः। निगमनं च प्रतिज्ञाया हेतोश्च पुनर्वचनम् (मी० ७।१।१२ शा० भा०)। इत्येवमुपक्रस्य निगमन इदं श्रूयते (मी० ३।३।२ शा० भा०)। निगमनमुपसंहारोऽवसानम्।

—गर्ह (गर्ह गत्ह कुत्सायाम्) । श्राद्धाय निगर्हते (क्रियाग्रहणमपि कर्तव्यम् इत्यत्र भाष्यस्थमुदाहरणम्) । श्राद्धं कुत्सयतीत्यर्थः । ग्रवृत्या विलस्य-मानोपि वृत्तपुपायान्निगर्हयन् (भा० ग्रनु० १२४।१३) । विगर्हयन्निति पाठा-

न्तरम् । स्रर्थेः विशेषः ।

— गुप् (गुपू रक्षणे) । इच्छतीशश्च्युताचारान् दारानिव निगोपितुम् (कि॰ १५।१६) । निगोपितुं निगोप्तुं निगोपायितुम् प्रच्छादयितुम् ।

—गृ (गृ निगरणे) । मा मामिमं तव सन्तमत्र इरस्या द्रुग्धो भियसा नि गारीत् (ऋ० ५।४०।७) । ग्रत्रे इति सम्बुद्धिः । मा निगारीत् मा ग्रिसष्ट । ग्रसंखादिनगिरेत् (लाटचा० श्रौ० ४।११।१३) । भूमिरेतौ निगरित सपो बिलशयानिव । राजानं चाविरोद्धारं ब्राह्मणं चाप्रवासिनम् (भा० शां० २३।१५) ॥ निगरित ग्रसते । चाप्ययोद्धारम् इत्यनुशासने ३६।१३ इत्यत्र पाठान्तरम् । सर्वानव गुगानियं (द्विजिह्वावली) निगरित श्रीखण्ड ते सुन्दरान् (भामिनी० १।३६)। निगरित निगलित ग्रसते ग्रध्यवस्यति । नाशयतीति तात्पर्यार्थः ।

भार —गै (कं गै शब्दे)। वीर्णामेव वादयन्तो निगायन्तः (श० ब्रा० ३।२। ४।६)। तथा च श्रुतयो बह्व्यो निगीता निगमेष्विष (मनु० ६।१६)। निगीताः पठिताः। उद्घोषिताः । स्वाप्तिका क्ष्मिताः । स्वाप्तिका क्ष्मिताः ।

-- ग्रन्थ् (ग्रन्थ सन्दर्भे) । तद्यथा पुनराग्रन्थं पुनर्निग्रन्थं बच्नीयान्मयूखं बाऽन्ततो धारणाय निहन्यात् तादक् तत् (ऐ० ब्रा० ४।१४) । निग्रह्म प्रामान्य । पाय रोडीशरणी निग्रह्म । पुन्छ । १। निग्रह्म सकोन्य पत्ररथाकुलम् । ब्राह्मगानिकायः। वैयाकरणिनिकायः। निकायः सङ्घः। श्रीतराध्ये गुस्यमाने तु सूकरनिवयः । हाइकानी हम उनकर । महन किनाम्

—डी (डीङ् विहायसा गतौ)। निडीनम् (भा० कर्एा० ४१।२६)। शनकै-

म प्रसन्त (महस्र १०४२) । निवनो वनो बनोबार: । तन् (तनु विस्तारे)। पुरूशि चिन्ति तताना रजांसि (ऋ० १०।१११। ४)। निततान ब्याप । व्यानशे । यदुत्ततं नि तत्तनु (ग्रथर्व० ७।६०।३) । नितनु निकर्ष, नोचै: कुरु, अवनतं कुरु । भगो नो राजा नि कृषि तनोतु (अथर्व० ३। १२।४)। नितनोतु नितरां करोतु । नितत इव हीह क्षत्रियो राष्ट्रे वसन्भवति नितत इव न्यग्रोधोऽवरोधैर्भू म्यां प्रतिष्ठितो भवति (ऐ० ब्रा० ७।३१) । नितन इतस्ततः संचर्रान सन्ततः । शतं तव प्रतानास्त्रयस्त्रिशन्नितानाः (ग्रथवं ० ६।१३६।१) । निताना न्यञ्चन्त्यः शाखाः, अवरोहाः । न्यग्विस्तार्यमाणाः

—तप् (तप सन्तापे) । तदाहुनिशोचति नितपति विषयति वा इति (छां० उ० ७।११।१) । नितरां तपतीत्यर्थः । द्विषतो नितपन्मणे (ग्रथर्व०

१६।२८।३)। उक्तोऽर्थः, कामने १८(०९।३६ क्षेत्रम कार) कृत्र मीर्यमनी

—तम् (तमु काङ्क्षायाम्) । ताभिरेनं नितमयति (ग्राप० श्रौ० प्राप्त। अवने)। निचम्पणः लोपा (अवनि)।

—तुद् (तुद व्यथने)। ग्रातोदिनौ नितोदिनावथो सन्तोदिनावृत (ग्रथर्व॰ ७।१००।३)। नितोदिनौ नितरां निकृष्टं वा व्यथयन्तौ स्रतिकष्टं बाधा-कारिएगो । वेद त्वाहं निमीवन्तीं नितुदन्तीम राते (ग्रथर्व० ४।७।७)। नितु-दन्तीं विध्यन्तीम् ।

- वृद् (उतृदिर् हिंसानादरयोः) । त्वयाहं दुर्हादों जिह्वां नि तृरादि

वचांसि (प्रथर्व० १६१३२।४) । नितृग्रद्मि = प्रपन्छिनि ।

— तृप् (तृप प्रीराने) । त्वं न इन्द्र ऋतयुस्त्वानिदो नि तृम्पसि (ऋ०

दाउ०११०) । ज्योग क्षानी ार्थ)। —तृ (तृ प्लवनतरणयोः)। ऋतं पिपर्त्यनृतं नि तारीत् (ऋ० १।१५२। १) । नितारीत् निकर्वति नीचैः कर्वति, रुएाद्धि । न्यर्बुदस्य विष्टपं वर्ष्मार्ण बृहतस्तिर (ऋ० ८।३२।३) । नितिर निकर्ष रुन्धि अभिभव । ग्रनिस्तीर्गो मां रोषो दहेदग्निरिवारिगान् (भा० ग्रादि० १८०।२) । ग्रिनस्तीर्गोऽकृतकार्यः ।

—त्यज् (त्यज् हानौ) । यदिदं क्षुद्रं सरीसृपं ग्रोष्महेमन्ताभ्यां नित्यक्तं भवति (श॰ ब्रा॰ १।५।३।११) । निःयकतमपसारितमपसेधितमपत्रस्तम् । इमा ग्रोषधयो ग्रोष्महेमन्ताम्यां नित्यक्ता भवन्ति (श० ब्रा० ११४।३।१२)। त्यक्ताः सत्यः क्षीगा भवन्तीत्यर्थः ।

— दह् (दह भरमीकरण)। निदाधिमहिरज्वालाशतैः (भामिनी । १।१६)। निदाधो ग्रीष्मः। प्रस्तापयामास मुखं निदाधः (कि० १७।८)। निदाधः प्रस्वेदः। स्त्रियो निदाधं शमयन्ति कामिनाम् (ऋतु० १।४)। निदाधोऽन्तर्दाहः, कामजोभितापः।

पुत्रः (ज्वाज् दाने) । निपृणाति निददाति ह्यसौ पिण्डान् पितृभ्य इति पुत्रः (नि० २।११।१ इत्यत्र दुर्गः) । निदीयते जन्यतेनेनेति निदानिमत्य-मरोद्धाटने स्वामी ।

- दिश् (दिश अतिसर्जने)। निर्देशो निर्देशः शासनं च स इत्यमरः। कालमेव प्रतीक्षेत निर्देशं भृतको यथा (भा० शां० २४५।१५)। निर्देश आदेशः। वाक्येनेयं स्थापिता स्वे निर्देशे (माल० ३।१४)। उक्तोऽर्थः। निर्देशवर्ती च पितुः पुत्रो भवति धर्मतः (भा० आश्रम० ४।६)। निर्देशवर्ती वचने स्थितः, विधेयः। निर्देशवर्ती च भवन्तं शरगं गतः (भा० शां० १३६। ७१)। उक्तोऽर्थः। प्रगम्य तु शयानस्य निर्देशे चैव तिष्ठतः (मनु २।१६७)। निर्देशे निकट इति कुल्लुकः। निर्देशः सदेशः सविध इति पर्यायाः।

- दिह् (दिह उपचये) । निदिग्धोपचिते (विशेष्यनिष्नवर्गेऽमरः) । निदिग्धं लिप्तम् । यथाऽधोभूमौ निदिग्धं तदमुया स्यादेवं तत् (श० ब्रा० १।७।२।१३) । निदिग्धं लेपि । निदिग्धका स्पृशी व्याली इ यमरः पृक्ष्तिपण्या नामधेयेषु पठति ।

—हश् (हशिर् प्रेक्षणे)। द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं त्वं निदर्शय (भा॰ ग्राश्व० ५५।३)। निदर्शय मन्नयनविषयतां नय। तन्मतं पद्ममिहिरो दृष्टवाशोकादिपूर्वगान्। ग्रष्टौ लवादीन्नृपतीन् स्वस्मिन् ग्रन्थे न्यदर्शयत् (राज० १। १८)। न्यदर्शयत् न्यरूपयत् व्यवण्यत् । हस्तेन निदर्शयन् (शा०)। निदर्शयन् बोधयन् । तमहं विविधैर्वावयैहेंतुमिद्भिन्यंदर्शयम् (रा० ५।६६। ५६)। उपादिक्षम्, ग्रब्बुधम्, ग्रन्वशासम्। त्रयी चान्वीक्षिकी चैव वार्ता च भरतर्षभ। दण्डनीतिश्च विपुला विद्यास्तत्र निदर्शिताः (भा० शां० ५६।३३)॥ निद्शिताः उपर्वाणता विस्तरेण निरूपिताः। ग्रध्यास्त तन्निद्शितमासनम् (राज०)। तन्निद्शितं तन्निद्दश्चम्। ग्रनेत्रत्वाद्यदेतेषां न मे रूपनिदर्शनम् (भा० शत्व० २।६)। निदर्शनं दर्शनं निशामनं विलोकनम्। निशब्देन नार्थः।

—दो (दो ग्रवलण्डने) । चरन्वत्सो रशन्तिह निदातारं न विन्दते (ऋ० ८।७२।४) । निदातारं बन्द्वारम् । निदाय वत्सम् (तै० ग्रा० ४।८।६) । निदाय सन्दाय बद्ध्या । शुनिश्च क्छेपं निदितं सहस्राद् यूपादमुञ्चः (ऋ० ४। २।७) । निदितं सन्दितं सन्दानितं बद्धम् । उदिता यो निदिता वेदिता वस्त्रा

यज्ञियो वतर्तित (ऋ० ८।१०३।११)। निदानं प्रच्छन्नगुप्तानि वसूनि । उदुस्त्रियासम्मृजन्तिदानम् (ऋ० ६।३२।२)। निदानं वत्सदाम । गवां बन्धनम-मृञ्चिदित्यर्थः । तासां निचिन्युः कवयो निदानम् (ऋ० १०।११४।२) । निदान-मादिकारसम् । बालजेन निदानेन (भा० अनु० ६४।४) । कुम्भीं शाखापवित्रम-भिधानौँ निदाने दाख्पात्रं दोहनमयस्पात्रम् "(ग्राप० श्रौ० १।४।११।६) । निदाने गोपादसम्बन्धिन्यौ रज्जु इति रुद्रदत्तः । यजमानो वा एष निदानेन (ए० ब्रा० २।११, श० ब्रा० १।२।४।१२)। निदानेन मूलतः तत्त्वतः, याथार्थ्येन । यत्पशुः ग्रामिर्वा एष निदानेन यदाग्नीधः (श० ब्रा० ४।४।२१८)। उक्तोऽर्थः ।

हा (द्रा कुत्सायां गतौ) । यदि निद्रायात् कामं स्वप्यात् (श० ब्रा० ३।६।३।११) । यदि निद्रायाद् यदि प्रमीलितः स्यात्, यदि प्रचलायितः स्यात्। न निद्रान्त्यार्द्रपार्णयः (भा० श्रनु० १६२।३६) ।

चित्र (धित लॉकिक इति सम्याः)। धनस्य निःसारलघोः स सारो यद् वीयते लोकहितोन्मुखेन । निधानतां याति हि दीयमानमदीयमानं निधनं-किनिष्ठम् (ग्रवदा० जा० २।४०)।। निधनं मरएास्। स्वधमें निधनं श्रेयः (गीता ३।३४)। ग्रस्य वाक्यस्य निधने प्रादुरासीच्छिवोऽनिलः (भा० भीष्म० ११६।३६)। निधनमवसानम्, साप्तिः। विरामः। निधनेऽत्र प्रसुतस्त्वं प्रजापित्रसंशयम्। (हरि० १।४।१०)। निधने वंशे इति नीलकण्ठः। निधनं कुलनाशयोरिति विश्व इति कोषं चोद्धरति। ग्रयुजो मुश्रौल्लुनोति। तथा निधनानि। (ग्राप० श्रौ० १।२।४।२)। निधनानि चुडा इति धूर्तस्वामो। निधनानि मुष्टीनां राशय इति रुद्रदत्तः। ग्रहो निधनता सर्वापदामास्पदम् (मृच्छ० १।१४)। निधनता निर्धनता।

—धा (डुधाज् धारणपोषण्योः)। रराण ता मक्तो वेद्याभिनि हेडो धत्त (ऋ०१।१७१।१)। निजंत नीजंति । एकतः करुत । ऊनद्विवार्षिकं प्रेतं निद्ध्युर्विन्धवा बहिः । ग्रलङ्कृत्य शुचौ भूमौ ''(मनु० ५।६५)।। निद्धुः निद्धे प्रतिकारेच्छामिव खड्गे दशं मुहुः (कथा० १०।६७)। दृष्टिमाससञ्ज, दृष्टि बबन्ध । सर्गाय निद्धे मनः (हरि० १।६।३५)। ग्रहो नरेश्वरस्येयं यत्किञ्चनविधायिता। पृथग्जनोचिते कर्मण्यह्तो निद्धाति यः (राज् ३।२१२)॥ निद्धाति नियुङ्कते। नि मे घेहि नि ते दधे (वा० सं ३।५०)। निवेहि — प्रदेहि । स श्विधि निद्धिषे विवस्वति (ऋ० २।१३।६)। निद्धिषे न्यासिथ, ग्रप्यामासिथ उपनिचिक्षेपिथ। निद्धे विजयाशंसां चापे सीतां च लक्ष्मरो (रघु० १२।४४)। तं चिकित्वान् प्रतिगृह्या निधत्ते (ऋ० १।१२५।१)। निधते गोपायति। तथोरिदवसा सनेम वयं नि च धीमहि (ऋ० १।१७।६)। निधीमहि निद्धीमहि रक्षेम । श्वैरादायोच्चै निद्ध्यात् (श० न्ना०११।४।२।६)।

योऽयमुच्चैरादाय शनैनिदधाति (श० ब्रा० ११।४।२।१६) । निदधाति समा-प्नोति । स क्षपः (निशाः) परि षस्वजे न्युस्रो मायया दधे (ऋ० ८,४१।३) । उस्रा गाः । निदधे बबन्ध । प्रनष्ट स्वामिकं रिक्थं राजा त्र्यव्दं निधापयेत् (मनु० ८। ३०)। निधापयेत् नगेपाययेत्, सुरक्षितं स्थापयेत् । गोमांसमुदकं चेति सप्तरात्रं निधापयेत् (शुक्र० ४।५६) । निधापयेत् स्रधो मूले दथीत । शिरसि निदधानोऽ ञ्जलिपुटम् (भतृ० ३।१२३) । निद्धानो बिभ्रत् । तद्धैके । निद्धत्येतानि वा-सांसि (श० ब्रा० १।३।४।२४) । निदधति श्रवतारयन्ति । उव्याः पदो निद-धाति सानौ (ऋ० १।१४६।२) । निदधाति न्यस्यति निक्षिपति । नि यं (ग्राग्न) दधुर्मनुष्यासु विक्षु (ऋ० १।१४८।१) । निद्युः = निहितवन्तः । मनुष्वत् त्वा निधीमहि मनुष्वत् समिधीमहि (ऋ० ४।२१।२)। निधीमहि = ग्रादध्मः। इष्टस्य मध्ये ग्रदिति नि धातु नः (ऋ० १०।११।२) । निधातु निदधातु स्थापयतु । उरौ लोके निझीयस्व (ग्रथर्व० १८।२।२०) । निधीयस्व वसींत कुरु, निविशस्व विश्वारय । नि ते मनो मनसि धाय्यस्मे (ऋ० १०।१०।३)। निधाय = न्यधाय — निहितम् । (यत्रास्य पुरुषस्य मृतस्य) ग्रप्सु लोहितं च रेतश्च निधीयते (श० ब्रा० १४।६।२।१३) । निधीयते निमज्जति । ग्रश्वस्य शिश्नं महिष्युपस्थे निधत्ते । उपस्थे योनौ निक्षिपतीत्यर्थः । स्रात्मा गुहायां निहितोऽस्य जन्तोः (श्वेताश्व० उ० ३।२०) । निहितो निगूढः । वह पितृम्यो यत्रैतान्वेत्थ निहिता-न्पराके (ग्रथर्व० ११।६।२२) । निहिता निक्षिप्ताः । दिनान्ते निहितं तेजः सिवत्रेव हुताशनः (रघु० ४।१) । उक्तोऽर्थः । निधानं धर्मागाम् (गङ्गा० १८)। निधानमाधारः । निधानगर्भामिव सागराम्बराम् (रघु० ३।६)। निधानं निधिः । इमा शफानां सनितुर्निधाना (ऋ० १।१६३।५) । निधाना निधानानि । नेरिनधाने (पा० ६।२।१६२) । निधानमप्रकाशतेति वृत्तिः । मुमुग्व्यस्मान्ति-धयेव बद्धान् (ऋ० १०।७३।११) । गृभ्गाति रिपुं निधया निधापतिः (ऋ० हादश्र)। पाला वै निधा इत्यैतरेयब्राह्मण (३।१६)। कार्यक प्रकास केर

— धु (धुज् कम्पने)। जरायै निधुवामि त्वा (ग्रथर्व ३।११।७)। निधु-वामि बलवत्त्रेरयामि। करौ निधुन्वन् (हरि० ४६५०)। एषा ते राजन्कन्या वधूनि धूयताम् (ग्रथर्व० १।१४।२) निःसार्यतां पतिगृहादित्याह।

—धृ (धृत्र् धाररा)। नि वो यामाय मानुषो दध्न उग्राय मन्यवे (ऋ० १।३७।७)। निद्ध्ने ननाम। न्यस्मिन्दध्ने मनः (ग्रथर्व० २०।४।७)। ग्रन्यतो निरुध्यात्र बहुसोमयागे धारयसी यर्थ इति सायराः।

—ध्ये (ध्ये चिन्तायाम्) । तं (गरुत्मन्तं) निदधौ रघूत्तमः (भट्टि० १४। ६४) । चिन्तयामास, सस्मार, मनसा जगाम । आर्ये किमिदानीं मामपहिसतु-

मिन्न निध्यायसि । (स्वप्न०२) । निध्यायसि चिन्तयसि । उप वै शुश्रूषते निध्यायति (ए० न्ना०३।२) । निध्यायति नि (ए यति । व्याचक्षरास्य तु मे निद्ध्यासस्य (ज्ञा०१४।४।४)। निद्धियासस्य = भ्रवधत्स्य, भ्रवहितश्चिन्तय।

्रवंस् (ध्वंसु ग्रवस्रं सने, गतौ च) । सनामाना चिद् व्वसयो न्यस्मा ग्रवाहन्निन्द्र उपसो यथानः (ऋ० १०।७३।६) । न्यध्वसयः = न्यध्वंसयः ।

नद् (ग्रन्द श्रव्यवते श्रद्धे) । निनदत्सु मङ्गलतूर्येषु (पञ्चत०) । उच्चै-ध्वंवत्सु । सूताः परमसंस्कारा मागधाश्चोत्तमश्रुताः । गायकाः स्तुतिशीलाश्च निनदन्तः पृथक् पृथक् (रा० २।६५।३) । उश्चैव्यहिशन्त ६त्यर्थः । दिशः सर्वा निवादयन् (भा० ग्रादि०) ।

नम् (एम प्रहृत्वे शब्दे च)। न्यस्मै द्युम्ना जन्यः नमन्ताम् (श्रथपं० २०।५६।६)। निनमन्ताम् उपनमन्तु। (ग्रामे) उच्छञ्चस्व निनम वर्धमान ग्रा त्वा वसवः सदन्तु (ऋ० १०।४२।६)। निनम नितरां नमयात्मानम्। ग्रा त्वा वसवः सदन्तु (ऋ० १०।४२।६)। हे नद्यो निनमध्वं गाधा निष् नमध्वं भवता सुपाराः (ऋ० ३।३३।६)। हे नद्यो निनमध्वं गाधा भवतेत्याह। नि ते नंसै पीप्यानेव योषा (ऋ० ३।३३।१०)। निनंसै निनता भवतित्याह। नि ते नंसै पीप्यानेव योषा (ऋ० ३।३३।१०)। निनंसै निनता भवतिता भवामि। ग्रग्रेगाग्नीध्रं चतुर उपस्रावं विमितं विमिन्वन्ति पुरस्ता- ग्रावाजिता भवामि। ग्रग्रेगाग्नीध्रं चतुर उपस्रावं विमितं विमिन्वन्ति पुरस्ता- दुन्नतं पश्चान्नितम् (ग्रापस्तम्वे)। उक्तोऽर्थः। ग्रग्नेरर्धं प्रत्युपनतं यूपस्य कुर्याद् बहिष्टान्निनतम् (भा० श्रौ० ७।८।११)।

प्रमूतः (ऋ॰ ६।७५।५)। निनद्धो दृढं बद्धः ।

प्रश्ने प्राप्ता । दिण्टं नो स्रत्र जरसे निनेषत् (स्थर्व० १२।३। ११)। निनेषत् चनयेत् प्रापयेत्। मां तत्र सरिस निनयतम् (पञ्चत०)। प्रापयतिमत्यर्थः। दासीकुम्भं बहिर्ग्रामान्निनयरम् स्वबान्थवाः (याज्ञ० ३।२६४)। दास्यानीतमपां पूर्णं कुम्भं दासीकुम्भं निनयेरम् स्वबान्थवाः स्रावर्जयरम् तस्थमुदकम् स्रवसिञ्चेरम्। नि मातरा नयित रेतसे भुजे (ऋ० १।१५५।३)। तन्यति प्रेरयित । यत्पूर्णपात्रमन्तर्वेदि निनयति (तै० सं० १।७।५।३)। जवतोऽर्थः। उदकं निनयेन्छेषं शनैः विण्डान्तिके पुनः (मनु० ३।२१६)। निन-जवतोऽर्थः। उदकं निनयेन्छेषं शनैः विण्डान्तिके पुनः (मनु० ३।२१६)। निन-ज्यनेषीः प्रौक्षीः। येन मखो निनीयते (भा० पु०)। पूर्यते निःग्रेशः कियत स्वर्णेः ग्रौक्षीः। येन मखो निनीयते (भा० पु०)। पूर्यते निःग्रेशः कियत दृत्यर्थः। यत्सुषुप्सु निद्रान्निनयित् (गो० ब्रा० पूर्व० २।२)। उदस्थालीमादाय गार्हपत्यादग्रे स्राहवनीयन्तिनयन्तियाद् (श० ब्रा० १२।४।१।५)। निनयम् गार्हपत्यादग्रे स्राहवनीयन्तिनयन्तियाद् (श० ब्रा० १२।४।१।५)। निनयम् स्रावर्थन्यस्य स्वाङ्मुखीं कुर्वन्। वक्त्रं निनीय (भा० पु० १।६।३१)। स्रवाचीनं कृत्वस्थनं। यन्मुखं निनीय पठिस स्रक्षिनिकार्णं च, तद् दोषाय (इति वयम्)। कृत्यस्थनं। यन्मुखं निनीय पठिस स्रक्षिनिकार्णं च, तद् दोषाय (इति वयम्)।

सकृदपो निनीय चतुर्घा बर्लि निद्यात् (गो० गृ० १।४।६)। निनीय = ग्रवसिच्य। प्रदक्षिग्मिंन परिक्रम्यापां शेषं निनीय प्रियत्वा चमसम् (गो०
गृ० १।३।१२)। निनीय पात्रादपनीय। ते निनीयोदकं सर्वे विलप्य च भृशं पुनः (भा० पु० १।८।२)। उदकं निनीयोत्सृज्य। नाभिव्याहारयेद् ब्रह्म स्वधानिनयनाहते (मनु० २।१७२)। स्वधाशब्देन श्राद्धमुच्यते। निनीयते निष्पाद्यते येन मन्त्रजातेन तद् वर्जयत्वेति कुल्लूकः।

—नृत् (नृती गात्रविक्षेपे) । यत्पुरावृत्तं यत्पुनिनृत्तम् (ऐ० ब्रा०) ।

— पत् (पत्लृ गतौ)। क्षते प्रहारा निपतन्त्यभीक्ष्णम् । निपतन्ति भ्रवपतन्ति । उच्चावचेष्वर्थेषु निपतन्तीति निपाताः (नि० १।४।११) । निपतन्ति व्यवहार-मवतरन्ति । उत्पतेदपि वाऽऽकाशं निपतेच्च यथेच्छकम् (भा० वन० १५५।१६, ५।१५।१०) । निपतेत् ग्रधःपतेत् । मा नि पप्तं भूवने शिश्रियागः (अथर्व० १२।१।३१)। मा निपप्तम् इति माङ्युपपदे पते र्लुङि रूपम् । उत्पपात भृशं क्रुद्धः श्येनव न्निपपात च (भा० द्रोगा० १७४।३४)। उक्तोऽर्थः। निपेतुरन्तः करगौ-र्नरेन्द्रा देहै: स्थिता: केवलमासनेषु (रघ्० ६।११)। बहुधाप्यागर्मैभिन्ना: पन्थानः सिद्धिहेतवः । त्वय्येव निपतन्त्योघा जाह्नवीया इवार्णवे (रघु० १०। २७) ।। निपतन्ति उपयान्ति, प्रविशन्ति । मा ते स्वकोऽथीं निपतेत् मोहात् (भा० वि० २१२६) । निपतेत् भ्रंशेत, पराभवेत्, नश्येत् । सक्रदंशो निपतित (मनु० ६।४७) । ऋक्थविभागः सकृदेव भवति न पुनरन्यथा क्रियत इत्यर्थः । अम्यहितं पूर्वं नियतित । पूज्यवचतं पदं द्वन्द्वे समासे प्रथमं स्थातं लभते । सिंहः शिशुरिप निपतित मदमलिनकपोलभित्तिषु गजेषु (भर्तृ ० २।३८)। निपतित ग्रापतित ग्रास्कन्दति, उपद्रवति । निपतन्ती पतिमप्यपातयत् (रघु० पाइप) । निपतन्ती अवपतन्ती । गुडेन विधितः श्लेष्मा सुखं वृद्ध्या निपात्यते (सुश्रुत०) । निपात्यते नाश्यते, निह्नियते । न चास्थाने न चाकाले करांस्तेभ्यो निपातयेत् (भा० शां ५८।१२) । कराङ् गृह्णीयादित्याह । स्रमावसोरहं ण्यतो र्निपातयाम्य बृद्धिताम् (पा० ३।१।१२२ इःयत्र सङ्ग्रहश्लोकः) । ग्रसाधारणीं शास्त्राप्राप्तामवृद्धिमिच्छामीत्यर्थः । तातं निपात्य सह बन्धुजनाक्षितोयैः (मुद्रा० प्रा७) । निपात्य हत्वा, निहत्य । नश्यतो विनिपाते तावनिपाते त्वनाशिनौ (मनु० ८।१८५)। तौ निक्षेपोपनिधी निक्षेप्तुरनिपातेऽविनाशेऽनिधने नाशिनौ नेत्याह । सङ्गरेषु निपातेषु तथापद्व्यसनेषु च (भा० उ० १२२।६) । निपातेषु **श्रापत्सु ।** सम्पातेष्वभिवातेषु निपातेष्वसिचर्मगोः । न तयोरन्तरं कश्चिद ददर्श नरसिंहयोः (भा० द्रोगा० १४।६६) ॥ निपातमेवैते उत्तरे ज्योतिषी स्रनेन नामधेयेन भजेते (नि॰ ७।४।१६) । निपातमप्राधान्यम् । ग्रानुषङ्गिकं

कीर्तनम् । तेनेश्वरनिपातेन पथा याति महाजनः (रा० ४।८१।२२) । निपात उत्पातः । उत्पाताश्च निपाताश्च (भा० शां० ४९।४६) । निपाता उल्कापात-भूमिकम्पादयः । वव च निश्चितनिपाता वष्त्रसाराः शरास्ते (शा० १) । निश्चितनिपाताः शिताश्रयः । निपतत्यनेनेति निपातोऽग्रभागः ।

न्य -पद् (पद गतौ) । स्वादोः फलस्य जग्ध्वाय यथाकामं निपद्यते (ऋ० १०।१४६।५)। निपद्यते शेते संविशति । ऊर्ध्वः सुप्तेषु जागार न नु तिर्येङ् नि पद्यते (ग्रथर्व० ११।४।२५)। यस्त्वा भ्राता पतिभूत्वा जारो निपद्यते (ऋ० १०।१६२।५) । उक्तोऽर्थः । यस्त्वा स्वप्ने निपद्यते भ्राता भूत्वा िपितेव च (ग्रथर्व० ८।६।७) । संविद्यति संभवति । इहोभयत्र निपिदः सकर्मकः । अकामां स्म मा निपद्यासै (श० ब्रा० ११।५१।।१) । मां मा संविक्ष े इत्याह । निपदिरिव संविधिरिप ववचित्सकर्मकोऽन्यत्राकर्मकः । त्वां यज्ञेष्वृत्विजं चारुमग्ने नि पेदिरे (ऋ० १०।२१।७)। मनुषो निपेदिरे मर्त्याः प्राप्नुवन्ती-त्याह । नि मायिनो दानवस्य माया ग्रपादयत् (ऋ० २।११।१०) । न्यपादयत् ग्रधोऽशाययत्, ग्रभंशयत् । ग्रपश्यं गोपामनिपद्यमानम् ग्रा च परा च पथिभिश्चरन्तम् (ऋ० १।१६४।३१, वा० सं० ३७।१७)। ग्रनिपद्य-मानम् श्रशयानमस्वपन्तमविश्राम्यन्तम् । ग्रपतन्तमिति तूवटः । ग्रनालम्बनेऽन्त-रिक्षे गच्छन्नासौ पततीति भावः । प्राग्गो वै गोपाः । स हीदं सर्वमिनपद्यमानो गोपायति (जै० उ० ३।३७।२) । स्रनिपद्यमानोऽशयानोऽस्वपन् । स्रप्रयुच्छ्निति भावः । ग्रसन्दिग्धमुक्तेनानेनार्थेनोवटोक्तोऽर्थः सन्देहभाजनं भवति । शेते निपद्यमानस्य चराति चरतो भगः (ऐ० ब्रा० ७।१५) । उक्तोऽर्थः । समा भवन्तूद्वतो निपादाः (ऋ० १।८३।७) । निपादा निम्ना भूभागाः ।

—पा (पा पाने, पा रक्षणे)। ऋतं पिपत्यंनृतं नि पाति (अथवं० १११०१२)। कदा च न प्रयुच्छस्युभे निपासि जन्मनी (लौ० गृ० ६१७ इत्यत्र देवपालेन भाष्ये समुद्धृतो मन्त्रः)। निपासि नितरां रक्षसि। ऋतस्य पदं कवयो नि पान्ति (ऋ० १०१४।२)। उक्तोऽर्थः। सा नो ग्रमासो अरणे नि पातु (ऋ० १०१६३११६)। तृष्णातैंश्च निपीयते वनमृगैरुष्णां पयः सारसम् (मृच्छ० ६११)। निपीयते निर्धीयते। (तां) निपीयमानलावण्यां लोलैदेवा-सुरेक्षणैः (कथा० ४०१३२)। उक्तोऽर्थः। दन्तच्छदं प्रियतमेन निपीतसारम् (ऋतु० ४११३)। निपीतश्चर्षितः सारोऽस्य तं तथाभूतम्। निपानं सर्वभूतानां भूत्वा त्वं पावनं महत् (भा० शां० १६११७)। निपानमाहावः। गाहन्तां महिषा निपानसिललं श्रङ्कं मुँहस्ताडितम् (शा० २१६)। निपानं पत्वलम्। जह्यः स्वराडिव निपानखनित्रमिन्दः (भा० पु० २१७१४६)। इह निपानेनोद-पानः कूप उक्तः। कविरिति तत्रार्थेऽसतीमिप शक्तिमुत्प्रेक्षते।

- —पीड् (पीड ग्रवगाहने) । देवदानवगन्धर्वा रक्षांसि पतगोरगाः । तेपि भोगाय कल्पन्ते दण्डेनैव निपीडिताः (मनु० ७।२३) ॥ निपीडिता बाधिताः कर्दाथतास्ताडिताः । परुषमाचरिताः । निपीडच श्रवगान् हस्तैर्मेनिरे तं गता- युषम् (हरि० २।२३।१) । गुरोः सदारस्य निपीड्य पादौ (रघु० २।३) । पादौ निपीड्य चरगौ गृहीत्वा । मातुश्च शिरसा पादौ निपीडच (हरि० २।३०।६०) ।
- —पृ (पृ पालनपूर एयोः) । यां ते घेनुं निपृणामि यमु ते क्षीर स्रोदनम् (स्रथर्व० १८।२।३०) । निपूर्वः पृणातिः पितृदाने वर्तते । निपृणामि निवपामि । स्रथ यदध्वर्युः पितृभ्यो निपृणाति । उक्तोऽर्थः । परापुरो निपुरो ये भरन्ति (स्रथर्व० १८।२।२८, स्राप० श्रौ० १।३।७।११) । निपृणन्ति नियमेन पिण्डदानादिकं कुर्वन्तीति निपुरः । निपृणातेः विवप् ।
- बन्ध् (बन्ध बन्धने) । न च मां तानि कर्मािएा निबध्नन्ति धन्ञ्जय (गीता ६।६) । निबध्नन्ति कर्मफलैः सम्बध्नन्ति । कर्मफलेन सुखदुःखादिना मां युञ्जन्तीत्याह । इह वत्सान् निबध्नीमः (अथर्व० ४।३८।७) । निबध्नीमः सन्दानयामः = सन्दामः, सिन्मः । सूच्या सूत्रं यथा वस्त्रे संसारयति वायकः। तद्वत्संसारसूत्रं हि तृष्णासूच्या निबध्यते (भा० शां० २१७।३६) ।। निबध्यतेऽ भिनह्यते । संविभागेन कृत्वा तु निबध्नीमोऽस्य पौरुषम् (भा० वि० ३०।१२)। ् निबध्नीमो निगृह्णीमः । उपकूलं कालिन्द्याः स्कन्धावारं निबध्नता (राज् १।६)। निबध्नता निवेशयता । श्राबद्धा मानुषाः सर्वे निबद्धाः कर्मगोर्द्धयोः (भा० सौ० २।२)। निबद्धाः पुरुषकारे निहीनतया बद्धा इति नीलकण्ठः। यत्रानिबद्धोऽपीक्षेत श्रुगुयाद्वापि किञ्चन (मनु० ८।७६)। ग्रनिबद्धोऽनियुक्तः। त्वमस्मिन्विषये साक्षी भवेत्येवमकृतोपीति कुल्लुकः । प्रातरेव प्रतीहारै: समुत्सारितनिखिलानिबद्धलोकं विविक्तमिक्रयत (हर्ष०) । अनिबद्धो बाह्यः । निबद्ध इव पाशेन किशोरः (रा० २।४०।३६)। निबद्धः सन्दितः। ग्राभाति वेला लवगाम्बुराशेर्धारानिबद्धेव कलङ्करेखा (रघु० १३।१५)। निबद्धा संयुक्ता सम्युक्ता । दैवी सम्पद् विमोक्षाय निबन्धायासुरी मता (गीता १६।५) । निबन्धो बन्धः कर्मफलहेतुकं संसारित्वम् । प्रत्यक्षरव्लेषमयप्रबन्धविन्यास-वैदग्ध्यनिधिनिबन्धं चक्रे (वासवदत्ता) । निबन्धं ग्रन्थम् । दत्त्वा भूमि निबन्धं वा (याज्ञ० १।३१८) । ग्रस्मिन्ग्रामे प्रतिक्षेत्रस्वामिनैतद् धनमस्मै प्रत्यब्दं प्रतिमासं वा देयमित्यादिनियमो निबन्ध इत्यपरार्कः । सद्वृत्तिः सन्निबन्धना ...राजनीतिः (शिशु० २।११२) । गोहिरण्यादिशाश्वतपारितोषिकदानानि निबन्धनानि । भूर्या पितामहोपात्ता निबन्धो द्रव्यमेव वा (याज्ञ० २।१२१) ।

एकरय पर्ण भरकस्येयन्ति पर्णानि, तथा एकस्य क्रमुकफलभरकस्येयन्ति क्रमुकफलानीत्युक्तलक्षरणो निबन्ध इति मिताक्षरा । नानिबन्धेक्षरणां तद्वद् वृत्ताक्षीं
नोद्वहेद् बुधः (वि० पु० ३।१०।१९) । ग्रानिबन्धेक्षरणाऽण्य्यमलनेत्रा । तं ददर्श
यवक्रीतो यत्नवन्तं निबन्धने (भा० वन० १३५।३४) । निबन्धने प्रग्रहरणे ।
ग्राशानिबन्धनं जाता जीवलोकस्य (उत्तर० ३) । निबन्धमालम्बनम् । यत्स्विमव
मामकीनस्य मनसो द्वितीयं निबन्धनम् (मालती० ३) । उक्तोऽर्थः । वावप्रतिग्रानिबन्धनानि देहिनां व्यवहारतन्त्राणि (मालती ४) । निबन्धनं कारणम् ।
सहजविलासनिबन्धनं शरीरम् (मालती० २।६) । निबन्धनमाश्रयः । संस्कारपूतेन वरं वरेण्यं वधूसुखग्राह्यनिबन्धनेन (कु० ७।६०) । निबन्धनेन प्रबन्धेन
वाचां सन्दर्भेण ।

—बाध् (वाधृ लोडने) । पदा पर्गा रराधसो नि बाधस्य महाँ ग्रसि (ऋ० दा६४।२) । निबाधस्य निपीडय, उपपीडय, कदर्थय । बलात्कारय।

न्त्रा — बुध् (बुध ग्रवगमने, बुधिर् बोधने) । ग्रमरान्वे निवोधास्मान्दमय-न्त्यर्थमागतान् (भा० वन० ५५।३) । निबोध जानीहि ।

—बृह् (बृह बृहि वृद्धौ, बृह् उद्यमने) । दस्यून् "हत्वा पृथिव्यां शर्वा निवर्हीत् (ऋ० १।१००।१८) । निवर्हीत् — न्यवर्हीत् — ग्रवतीत्, शकलान्यका- षीत् । पुरू सहस्रा शर्वा निवर्हीत् (ऋ० ४।२८।३) । उक्तोऽर्थः । यत्कारवे दश वृत्राण्यप्रति बहिष्मते नि सहस्राणि बह्यः (ऋ० १।५३।६, ग्रथर्व० २०। २१।६) । निवर्हयः — न्यवर्ह्यः — उदसादयः, व्यनाशयः । ग्रनस्यावर्तैस्तात प्रत्यूहाश्च निर्वाहताः (रा० २।११७।११) । निर्वाहता विनाशिताः, ग्रपोहिताः, ग्रपाकृताः । विलोकनेनैव तवामुनाः "निर्वाहतांहसा (शिशु० १।२६) । निवर्हितांहसाऽपहतपापमना, ग्रपाकृतैनसा । ततोग्निः संप्रजज्वाल दशग्रीवनिवर्हणः (रा० ६।६६।१७) । दशाननकलेवरप्रध्वंसकः, दशकन्धरशवस्य दाहक इत्यर्थः ।

--भृ (भृत्र् भरणः, डुभृत्र् धारण्पोषण्योः) । ग्रभवद् व्यभ्रमाकाशमभूच्च निभृतोऽण्वः (हरि० २।१६।२४) । निभृतः पूर्णः । इहानुपचरितो धात्वर्थः कान्ते । निशब्दो निःशेषतां साकल्यं कात्स्न्यंमाह । चिन्तया निभृतः (भा० पु०) इहापि तल्लक्षण एवार्थः । गर्भावसाने निभृतं चकार (शक्रम्) (हरि० १।४०।२५)। निभृतं पूर्णकामम् । कोऽयं निभृतं तपोवनिमदं ग्रामी करोत्याज्ञया (स्वप्न० १।) । निभृतं नीरवं प्रशान्तम् । कारणेन खलु मया नैभृत्यमवलिम्बन्तम् (माल० ५) । नैभृत्यम् व्रष्णीम्भावः । निष्कम्पवृक्षं निभृतद्विरेफं "तत्काननम् (कु० ३।४२) । निभृता विरतिवरु । विगतस्वनाः शान्ता द्विरेफाः षट्पदा यत्रतत् । निष्कम्पचामरिश्खा निभृतोर्ध्वंकर्णाः (शा०

१। । निमृता निष्कम्पाः । अनिभृतकरेष्वाक्षिपत्सु प्रियेषु (मेघ० ६८)। कम्पवत्करेब्वित्याह । वारिधीनिव युगान्तवायवः क्षोभयन्त्यनिभृता गुरूनिप (कि॰ १३।६३)। स्रनिभृता रंहस्वन्तो वेगवन्तः प्रविचलाः । नाऽनिभृतोग्नि-मुपासीत (चरक०) । उनतोऽर्थः । तया व्याहृतसन्देशा सा बभौ निभृता प्रिये (कु० ६।२)। निभृता दृढनिश्चया, स्थिरमनाः । निभृतात्मा युधिष्ठिरः (भा० पु० १।१५।३२)। उक्तोऽर्थः । शिरोभिनिभृताचार महीपतनपांसुलैः (रा० २।४५।२७)। हे निश्वलधर्मानुष्ठानेति विवक्षति । निश्चलमविश्रमं धर्माचरण-मस्येत्यर्थः । दानशीलोवदान्यश्च निभृतो ह्रीनिषेवकः (भा० वि० २८।१५)। निभृतो नियतेन्द्रियः । निभृतो भूत्वा (पञ्चत० १) । निभृतः प्रच्छन्नस्तिरो-हितोऽदर्शनं गतः । नभसा निभृतेन्द्रना (रब्र० ८।१५) । निभृतोऽदृश्य इन्दु-र्यस्य । निभृतमिति चिन्तनीयं शीघ्रमिति सुकरम् (शा० ४) । रहस्यं यथा स्यात्तथा करणीयं चेच्चिन्तनीयं भवे दित्यर्थः। प्रणामनिभृता कुलवधूरिव निश्चला संवृत्ता (मुद्रा० १) । निभृता नम्राऽवनता । ततः स जाम्बुनदभाण्ड-भृद्भिश्चतुर्भिनिभृतैस्तुरङ्गैः (बुद्ध० ३।८) । निभृतैविनीतैः । अद्य मे निभृतो देहः (भा० पु० १०।२८।५) । निभृतो ऽर्थवद्भरगः । स्रत्रैवायमर्थो दृष्टो नेतर-त्रेत्यस्य परिग्रहेऽनध्यवसायो नः । तेषां तत्राविधेयानां निभृतानां महात्मनाम् (भा० वि० २७।५)। निभृतानामत्यन्तावहितानामिति नीलकण्ठः। त्वमेनं निभृतो भूत्वाऽभिरक्ष (तन्त्रा० ४।२) । निभृतोऽवहितः प्रतिजागरितः, समा-हितः । पीनश्रोणि गभीरनाभि निभृतं मध्ये भृशोच्चस्तनम् । पायादः परिरब्ध-मब्धिदुहितुः कान्तेन कान्तं वपुः (सरस्वती० ३।१५) ।। धृत्या च पुरुषव्याघ्रो नैभृत्येन च पाण्डवः (भा० उ० ५३।१०) । नैभृत्येन मन्त्रगुप्त्या । गुरुवात्सल्य-मत्यन्तं नैभृत्यं विनयो दमः (भा० द्रोरा० ३४।६) । नैभृत्यं कृतकर्तव्याऽ प्रकाशनम् । बन्धिरनिभृतत्वे (नि० १०।४।१) । निश्चलीकरण इत्यर्थः ।

—मन्त्र् (मित्र गुप्तपरिभावता) । न्यमन्त्रयत सन्तुष्टो द्विश्चैनं वरैस्त्रिभिः (भा० अनु० १५२।६) । न्यमन्त्रयत उपाच्छन्दयत् । विद्यान्ते गुरुरर्थेन निमन्त्र्यः (गौ० घ० १।२।५४)। निमन्त्र्यः प्रब्टब्यः कि भगवत उपहरात्गीति। निमन्त्र एमावश्यके श्राद्धादौ दौहित्रादेनियोगः (पा० ३।३।१६१ इत्यत्र दीक्षितः)।

न्मा (माङ् माने) । नित्रो निमितम् (पा० ३।३।८७) । समन्तान्मितं निमितम् । समारोहपरिगाहम् ।

-नि (मित्र् प्रक्षेपे) । पूर्वया द्वारा स्थूणां निहृत्य दक्षिणतो निमिन्वन्ति

(श० ब्रा० १४।१।३।७) । निमिन्वन्ति — निखनन्ति । इहैव ध्रुवां निमिनोमि शालाम् (ग्रथर्व० ३।१२।१) । निमिनोमि स्थूणानिखननादिना करोमि । यूपो यस्यां निमीयते (ग्रथर्व० १२।१।३८) । निमीयते निखन्यते । यान्वो नरो देवयन्तो निमिम्युः (ऋ० ३।८।६) । तद्यथाऽऽम्रे फलार्थे निमिते छाया गन्ध इत्यनूत्पद्येते (ग्राप० ध० १।७।२०।३) । निमित ग्रारोपिते । पदे पदे दुनिमिते गलन्ती (रघु० ७।१०) । दुनिमिते दुन्यंस्ते । ब्रह्मणा शालां निमितां कविभिनिमितां मिताम् (ग्रथर्व० ६।३।१६) । निमितां निखननेन कृताम् ।

— मिष् (मिष स्पर्धायाम्) । न तिष्ठिन्ति न निमिषन्त्येते देवानां स्परा इह ये चरन्ति (ऋ० १०।१०।८) । न निमिषन्ति न नेत्रे निमीलयन्ति । निमिष्य नोन्मिषन्त्येव यावत्ते तस्य सैनिकाः (शि० भा० २१।५६) । निमिष्य नेत्रे निमील्य ।

— मिह् (मिह सेचने) । यस्माद्भीषा निमेहसि (ग्राप० श्रौ० ६।४।१८। १७) ।

- मील् (मील निमेषण्), निमेषणं संकोचः) । यदा स्विपिति शान्तात्मा तदा सर्वं निमीलित (मनु० १।५२) । निमीलित प्रलीयते । निमिमील नरो-त्मप्रिया हृतचन्द्रा तमसेव कौमुदी (रघु० ६।३७) । नेत्रे निमिमील, ममारे-त्यर्थः । नरेशे जीवलोकोऽयं निमीलित निमीलित (हितोप० ३।१३६) । निमीलित विनश्यति । उन्मीलितापि दृष्टिभिनिमीलितेवान्धकारेण् (मृच्छ० १।३३) । दृष्टिभिन्मीलिता विवृतनयनाप्गन्धकारेण् हेतुना संवृतनेत्रेत्यर्थः । प्रजालोपनिमीलितः (रघु० १।६४) । ग्रनपत्यतया तमसा गूढ इवाप्रजातः ।
- —मृज् (मृज् शुद्धौ) । कुमारस्य जिह्नायां निर्माष्ट्र (गो० गृ० २।७।१६) । निर्माष्ट्र निरुच्योतयति । इत्युपसाद्य बहिषि लेपं निर्माष्ट्र (भा० श्रौ० ६।१२। ८) । निर्माष्ट्र प्रमाष्ट्र । तं हस्तं निमृज्याल्लेपभागिनम् । (मनु० ३।२१६) । निमृज्यात् निलेपं कुर्यात् । स्विधितिना वपां निमृज्य (ग्राप० श्रौ० ७।६।१६। २) । यदन्यद् वपायास्तन्निर्णु द्येत्यर्थः । नि भगाहं त्विय मृजे (तै० उ० १।४।३) । निमृजे निर्माज्य शोधयामीत्यर्थः ।
- —मृद् (मृद क्षोदे) । निमृदोसि न्यहं तं मृद्यासं योऽस्मान्द्वेष्टि (ग्राप० श्रौ० ६।१।१८।२) । निमृद्यासम् अनुन्याम्, चूर्गी कुर्याम् । उत्तरत ग्राग्नीध्र उल्मुकं निमृद्नाति । (भा० श्रौ० ७।१२।१३) । उक्तोऽर्थः ।
- -मे (मेङ् प्रिशादाने) । संख्याया गुरास्य निमाने मयट् (पा० ४।२४७) । निमानं मूल्यम् । पक्वेनामस्य निमयं न प्रशंसन्ति साधवः (भा० शां० ७८।७) ।

निमयं विनिमयम्।

—म्रुच् (म्रुचु गत्यर्थः) । निम्रुचस्तिस्रो व्युषो ह तिस्रः (ग्रथर्वं ॰ १३।३।२१) । निम्रुचोऽस्तमयाः ।

—यत् (यती प्रयत्ने) । निया देवेषु यतते वसूयुः (ऋ०१।१८६।११) । नियतते देवानासादयतीत्पर्थः ।

—यन्त्र (यत्रि सङ्कोचे) । निसर्गतरला नारीः को नियन्त्रयितुं क्षमः । नियन्त्रयितुं नियमयितुं, नियन्तुम् ।

-यम् (यम उपरमे) । नियच्छ यच्छ संयच्छ इन्द्रियागि मनो गिरम् (भा० शां० १०४।४६)। ग्रत्रानुपसर्गस्य सोपसर्गस्य च यमेविशेषो न। नियच्छेदं मनः पापात्सर्वलोकपराभवात् (भा० स्रादि० १७६।२१) । नियच्छ निवारय। पराभवो विनाशः। प्रयुक्ता स्वामिना सम्यगधर्मेभ्यो नियच्छति (भा० शां० ६९।७६) । उक्तोऽर्थः । गुगादोषौ बुधो गृह्णन्तिन्दुक्ष्वेडाविवेश्वरः । शिरसा श्लाघते पूर्वं परं कण्ठे नियच्छति (चाराक्य सू० ५।४७)। नियच्छति रुएद्धि । मा त्वा केचिन्नि यमन्वि न पाशिनोऽति धन्वेव ताँ इहि (ऋ० २।४४।१) । मा नियमत् मा रुत्रन् । वाचस्पति नियच्छतु (ग्रथर्व० १।१।३) । नियच्छतु नियमयतु । यथा मां न जहाति तथा स्थिरी कुवित्यर्थः । दण्डनीतिः स्वधर्मे भ्यश्चातुर्वण्यं नियच्छति (भा० शां० ६६।७६) । स्वधर्मा-चर्णाय नियमयति, स्वधर्मावरणमवशं कारयतीत्यर्थः । इत्यादि बन्धपारुष्यं शैथिल्यं च नियच्छति (काव्यादर्शे १।६०)। नियच्छति ददातीत्यर्थः । को नः कुले निवयनानि नियच्छति (शा० ७।२४) । उभयत्र नेरुपसर्गस्य वशाद् यमेरुपरामे वर्तमानस्य धातूनामनेकार्थत्वात्प्रयोगः स्वीकर्तव्यो भवति न तु दाण् दाने इत्यस्य । ब्राह्मणः सप्तरात्रेण वैश्यभावं नियच्छित (मनु० १०। ६३) । नियमेन प्राप्नोतीत्यर्थः । तांस्तान्व्याधीनवाप्नोति मरणां वा नियच्छति (सुश्रुतः सू अप ४६) । नियमेनाधिगच्छतीत्यर्थः । कालात्सर्वाणि भूतानि कालाद् वृद्धि प्रयान्ति च । काले चास्तं नियच्छन्ति कालो मूर्तिरमूर्ति-मान् (मैव्युप० ६।१४।१५)।। उक्त वर एवार्थः। यो ह्यसूयुस्तथा युक्तः सोऽवहासं नियच्छति (भा० शां० २६०।२४)। ग्रवश्यमाप्नोतीत्यर्थः । ग्रवहासो निन्यता । वृत्ते स्थितस्तु शूद्रोपि ब्राह्मण्दवं नियच्छति (भा० श्रनु० १४३। ५१) । ग्रनन्तरोदीरित एवार्थः । संनियम्य तु तान्येव ततः सिद्धि नियच्छिति (मनु० २। ६३)। नियच्छति वशे करोति, लभत इत्यर्थः । तालज्ञश्चाप्रयासेन मोक्षमार्गं नियच्छति (याज्ञ० ३।११५)। उक्तोऽर्थः। नास्य कर्म नियच्छन्ति किञ्चिदामौञ्जिबन्धनात् । (बौ० ध० १।२।३।७) । नियच्छन्ति विदधित ।

प्रायशो नियमरूपत्वाद् विधीनां नियच्छन्तीत्युक्तमिति गोविन्दस्वामी । यमं समेयाद् वरुणं नियच्छेत् (रा० ६।४३।४२)। नियच्छेत् बशे कुर्यात् । लोक-चित्तानुवर्तिन्था क्रीडामात्रैककार्यया । गोष्ठ्या सह चरन्विद्वाँ ल्लोकसिद्धि नियच्छति (हर्ष० पृ० ७ हर्षसङ्केते शङ्करिमश्रेगोद्धतं वात्स्यायनवचनम्)। उक्तोऽर्थः । परायगां पाण्डवानां नियच्छामि जनार्दनम् (भा० उ० ८८।१३)। नियच्छामि बध्नामि । गले यावत्स तं पाशं नियच्छति (कथा० ६०।७५)। उक्तोऽर्थः । तेजोद्वयस्य युगपद्व्यसनोदयाभ्यां लोको नियम्यत इव दशान्तरेषु (शा० ४।२) । नियम्यते धार्यतेऽवलम्ब्यते । न घा वसुनियमते दानं वाजस्य गोमतः (ऋ० ६।४४।२३) । न नियमते = न नियच्छति = न प्रत्याख्याति, न प्रत्याचाटे। न कथं चन दुर्योनिः प्रकृति स्वां नियच्छति। (मनु० १०।५६)। न नियच्छिति गोपायितुं न शक्नोति । दुहितृत्वं च मे गच्छ तत एनमहं शरम् । नियच्छेयं त्वद्वधार्थमुद्यतं घोरदर्शनम् (हरि० १।६७)।। नियच्छेयं प्रतिसंहरे-यम् । यथा पञ्चसु भूतेषु संभूतत्वं नियच्छति (भा० ग्राश्व० १७।२१)। ग्रनन्तरोदित एवार्थः । मध्यदेशे नियच्छति (सिमधम्) (भा० श्रौ० ६।१२।२)। नमयतीत्यर्थः । सुते नियच्छ तन्वम् (ऋ० ३।५१।११) । नियच्छ रुन्द्धि, ग्रव-स्थापय । तनूषु विश्वा भुवना नि येमिरे (ऋ० १०।५६।५) । ग्रन्तिनिविष्टानि चक्र रित्यर्थः । विश्वेदेवाः कर्तारः । नियमयसि विमार्गप्रस्थितानात्तदण्डः (शा० ४।८) । नियमयसि नियन्त्रयसि, रुगिसि, वारयसि । वृक्षे वृक्षे नियता मीमयद्गौः (ऋ० १०।२७।२२) । नियता बद्धा । पशूनां त्रिशतं त्वासीद्यूपेषु नियतं तदा (रा० १।१३।३३)। उक्तोऽर्थः । ग्रन्यथासिद्धिशून्यस्य नियता पूर्ववर्तिता (कारिका० १।१६) । नियताऽव्यभिचारिस्गी । नियतैकपतिव्रतानि पश्चात्तरुमूलानि गृही भवन्ति तेषाम् । (शा० ७।२०) । नियतं नियमेनाचरितम् । वाच्यर्था नियताः सर्वे वाङ्मूला वाग्विनिः मृताः (मनु० ४।२५६) । नियता बद्धा श्रायत्ताः । नियतेनियोगात् (शिशु० ४।३४) । नियतिर्दिष्टं दैवं विधिः । नियतिः कारणं लोके नियतिः कर्मसाघनम् । नियतिः सर्वभूतानां नियोगेष्विह कारराम् (रा० ४।२५।४) ।। नियतिः शास्त्रविहितं कर्म, विधिविधेयं कर्तव्यं वा । नियम्य पृष्ठे तु तलाङ्गुलित्रवाब ् शरैः सम्पूर्णाविषुघी परन्तपः (रा० २। प्र । नियम्य बद्धवा । नियन्तव्यश्च राजिभः (मनु० ६।४१३) । दण्डिय-तन्य इत्यर्थः । लोकप्रसिद्धमेवैतद् वारि वह्ने नियामकम् (का० जी० सा० ११। ४६) । नियामकं शमकम् । नियन्तरि व्याकुलमुक्तरज्जुके । (शिशु० १२।२४) । नियन्ता सारिथः । न व्यतीयुः प्रजास्तस्य नियन्तु र्नेमिवृत्तयः (रघु० १।१७) । नियन्तुः शासितुः । घर्मस्याव्यभिचारार्थगधर्मनियमाय च (मनु० ८।१२२)।

श्रथमंनियमाय श्रथमंवारणाय। मधुरो वाचि नियमः। (उत्तर० २।२)। वाक्संयमः, विषये प्रवर्तनमविषयान्निवर्तनम्। नायमेकान्ततो नियमः (ब्र० स्० शां० भा०)। नियमो नैयत्यम्, विधिः। कुसुमसुकुमारमूर्तिर्दंधती नियमेन तनुतरं मध्यम् (रत्ना० १।२०)। नियमेन नैयत्येन, श्रव्यभिचारेण। शौचिम-ज्या तपोदानं स्वाध्यायोपस्थनिग्रहः। व्रतमौनोपवासं च स्नानं च नियमा दश (श्रवि०)।। नियमा व्रतानि। नियमविष्नकारिणी (शा० १)। नियमस्तपश्चर्या। मन्त्रस्य नियमं कुर्याः (भा० उ० १४१।२०)। नियमोगोपनम्।

—या (या प्राप्णे) । त्वं तिमन्द्र मर्त्यमित्रयन्तमिद्रवः । सर्वरथा शतक्रतो नियाहि शवसस्पते (ऋ० ४।३४।४) ।। नियाहि (रथचक्रोण) ग्रतिकाम, पादाकान्तं कुरु । य ग्रोहते रक्षसो देववीतावचक्रोभिस्तं मरुतो नि यात (ऋ० ४।४२।१०) । उक्तोऽर्थः । विभिश्च्यवानमिश्वना नि याथः (ऋ० ४।७४।४) । नियाथोऽभियाथः । माऽहं पौत्रमघं नियाम् (ग्राह्व० गृ० १।१३।७) । मा नियां मा नियासिषम् । मा प्रापम् । कृष्णं नियानं हरयः सुप्णाः (ऋ०१।१६४।४७, ग्रथवं० ६।२२।१) । नियमेन याति गच्छिति ग्रत्र ज्योतिश्चक्रिमिति नियानम् ग्रन्तिरक्षम् इतिसायणः । यत्ते नियानं रजसं मृत्यो ग्रनवधर्षम् (ग्रथवं० ६।२।१०) । नियान्त्यत्रेति नियानं मार्गः । यन्त्वयानं न्ययनं संज्ञानं यत्परायणम् (ऋ०१०।१६।४) । नियानं गोष्ठम्, वजः । इदं पूर्वमपरं नियानं येना ते पूर्वे पितरः परेताः (ग्रथवं० १६।४।४४) । नियानं मार्गः ।

—यु (यु मिश्रणामिश्रणयोः) । भोजनं न्यत्रये युयोतम् । (ऋ० ७।६६। ४) । नियुयोतम् प्रापयतम् (ग्रित्रम्) । रियं नि वाजं श्रुत्यं युवस्व (ऋ० ७।४। ६) । उक्तोऽर्थः । तस्मै शत्रून् नि स्वष्ट्रान्युवित हन्ति वृत्रम् भ्रातृव्यस्य पश्निन्युवते (तै० सं० २।६।२।३) । नियुवते वशे करोति । नि नो रियं सुभोजसं युवस्व । नि वीरं गब्यमश्व्यं च राधः (वा० सं० २७।२७) । नियुवस्व नियुहि देहि । नियुवों यौतिदीनार्थं इत्युवटः । विपो न द्युम्ना नि युवे जनानाम् (ऋ० ६।१६।३३) । रशनया नियूय (ऋ० १०।७०।१०) । नियूय नियुत्य, बद्धवा ।

—युज् (युजिर् योगे)। पाशे स बद्धो दुरिते नि युज्यताम् (स्रथवं० २।१२।२, वा० सं० ६।६)। नियुज्यतां बध्यताम्। परिधौ पशुं नियुज्जन्ति (स्राश्व० गृ० ६।२।४)। नियुज्जन्ति बध्ननित । षट् शतानि नियुज्यन्ते पश्चनां मध्यमेऽहिन (सां० का० २ इत्यत्र गौडपादेनोद्धृतं वचनम्)। यन्मां विधेय-विषये स भवान्नियुङ्क्ते (मालती० १।६)। नियुङ्क्तेऽधिकरोति, व्यापारयित। स्रसाधुदर्शी तत्र भवान् काश्यपः, य इमामाश्रमधर्मे नियुङ्क्ते (आ० ४)।

उक्तोऽर्थः । यदस्ति यस्येप्सितसाधनं धनं स तन्नियुङ्क्तेऽधिसमागमोत्सवे (ग्रवदा० जा० ६।३०)। नियुङ्कते विनियुङ्कते । तत् किं कर्मिंगि घोरे मां नियोजयसि केशव (गीता ३।१) । नियोजयसि प्रेरयसि, प्रवर्तयसि, प्रयुङ्क्षे । स्मरं स्वेन वपुषा नियोजयिष्यति (कु० ४।४२) । संगमयिष्यतीत्यर्थः । उत्तमा-घममध्यानि बुद्धवा कार्याणि पार्थिवः । उत्तमाघममध्येषु पुरुषेषु नियोजयेत् ॥ नियोजयेत् अर्पयेत्, न्यस्येत् । नियुज्यमानो राज्याय नैच्छद्राज्यं महाबलः (रा० १।१।३४) । नियुज्यमानः प्रेयंमाराः । नियुक्तः क्षत्रियो द्रव्ये खड्गं दर्शयेद् ध्रुवम् (हितोप० २।६४) । नियुक्तोऽधिकृतः, स्रधिकारं प्रापितः। भर्तुः समीपं गच्छेति नियुक्ता च पुनः पुनः (हरि० १।६।१६) । नियुक्ताऽऽ दिष्टा । पाठीनरोहितावाद्यौ नियुक्तौ हब्यकव्ययोः (मनु० ५।१६) । नियुक्तौ विहितौ । तां (गाम्) नियुक्तामदीनात्मा सत्त्वस्थः संयमे रतः (भा० शां० २६८।७) । नियुक्तां हन्तुं पुरस्कृताम् । तस्मै दीयते नियुक्तम् (पा० ४।४।६६) । नियुक्तं नियोगेनाऽव्यभिचारेगा नित्यमिति वा । देवराद्वा सपण्डिाद्वा स्त्रिया सम्यङ् नियुक्तया । प्रजेप्सिताऽधिगन्तव्या सन्तानस्य परिक्षये (मनु० ६।५६) ॥ नियुक्ता विधिवत्स+बन्धं कारिता, संवेशं लिस्भिता। नियुक्ता यत्र वा दृष्टि नं सज्जित निरीक्षताम् (भा० उ० ३३।६०) । निथुक्ता व्यापारिता। स्थानेष्वेव नियोक्तव्या भृत्याञ्चाभरगानि च (पञ्चत० १।७२) । नियो-क्तव्या व्यापारगायाः, न्यसनीयानि (ग्राभरगानि)। न स राज्ञा नियोक्तव्यो न निक्षेप्तुरच बन्धुभिः (मनु० ८।१८६) । नियोक्तव्यः प्रष्टव्योऽनुयोक्तव्यः । सिध्यन्ति कर्मसु महत्स्विप यन्नियोज्याः संभावनागुरामवेहि तमीश्वरारााम् (शा० ७।४) । नियोज्या भृत्याः । नाहं युधि नियोक्तव्यो नाप्याचार्यः कथंचन (भा० भीष्म० ८८।४१) । गुरुकार्याणि सर्वाणि नियुज्य कुशिकात्मजे (रा० १।२४।२२) । नियुज्य समर्प्य । इदमेव कर्तव्यमिति कार्यनियोगः (सुश्रुत० २।४६०) । पितुर्नियोगे स्थातव्यम् (रा०२।२१।४८) । नियोग स्रादेशः। एष ते प्रथमः कृष्ण नियोगो गोषु यः कृतः (हरि० २।१६।७१) । नियोगः पालनव्यापारः । नियोगपाशै रासक्तैः स्कन्धाभ्यां शुभलक्षर्णौ (हरि० २।१४। ४) । नियोगपाशैरन्निशक्यैः । न कर्ता कस्यचित्किरचत् नियोगेनापि चेश्वरः (रा० ४।२५।१)। अलबुनि बहु मेनिरे च ताः स्वं कुलिशभृता विहितं पदे नियोगम् (कि० १०।१६) । नियोगोऽधिकारः । तत् सिषेवे नियोगेन स विकल्पपराङ्मुखः (रबु० १७।४६) । नियोगेन नियमेन, ग्रवश्यकर्तव्य-बुद्धचा । न चैव नियोगो वृत्तिपक्षे नित्यः समास इति (मी० १०।६।५ शा० भा०)। नियोगो नियमः। न च स्वभावो नियोग नर्यं नुयोग वहंति। एवं भवत मैंवं भूतेति वा, कस्मान्नैविमिति चेति (योगभाष्ये)। नियोग ग्रादेशः। पर्यनुयोगः पृच्छा। यः सावज्ञो माधवश्रीनियोगे (माल० ११६)। नियोग ग्रादेशः शासनम्। मनो नियोगिक्रिययोत्सुकं में (रघु० ११११)। नियोगिक्रिया ग्राज्ञापालनम्। ग्रथवा नियोगः खल्बीदशो मन्दभाग्यस्य (उत्तर०१)। नियोग ग्राचर्यमनुष्ठियं कर्म। ग्राज्ञापयतु को नियोगोऽनुष्ठीय-ताम् (शा०१)। नियोग ग्रादेशः। स्वं नियोगमशून्यं कुरुः। नियुज्यतेऽत्रेति नियोगो नियुक्तिस्थानं प्रतोहारादि, तदशून्यं स्वेनाधिष्ठितं कुरुः। तत्र याहीत्युक्तं भवति। एवे चानियोगे (पा०६।१।०४ इत्यत्र वा०)। नियोगो-ऽवधारणम्। कुलस्य क्षयो मा भूदिति प्रयुक्ताया ग्रनपत्याया विधवाया देवरेणान्येन सिपण्डेन वा संभवो नियोग इति क्षत्रियाणामभ्यनुज्ञातः स्मृत्या-चारः। वि ते मुञ्चामि रशनां वि योकत्रं वि नियोजनम् (ग्रथर्व० ७।६३।१)। नीचीनं बन्धनसाधनं नियोजनम्।

— युध् (युध सम्प्रहारे)। ये च केचिन्नियोत्स्यन्ति समाजेषु नियोधकाः (भा० वि० २।७)। नियोत्स्यन्ति नियोत्स्यन्ते सन्तिकृष्य संप्रहरिष्यन्ते। बाहूबाहिव योत्स्यन्त इत्यर्थः। द्वन्द्वयुद्धेन च मया साकमेव नियुध्यते (कथा० ३८।१३२)। उक्तोऽर्थः। तिष्ठेदानीं सुसन्नद्धो नियुद्धे नास्ति मत्समः (मध्यम०)। नियुद्धं द्वन्द्वं मल्लयुद्धम्। नियोधकाश्च देशेभ्यः समेष्यन्ति महाबलाः (भा० ग्रादि० १८४।१३)। नियोधका मल्लाः।

—रम् (रमु क्रीडायाम्)। मा वो दात्रान्मक्तो नि रराम (ऋ० ७।४६। २१)। हे मक्तो मा वो दानाद् विरंसिक्म। छन्दसि निपूर्वो रिमर्गतिनिवृत्तौ दृष्टः। तेन युक्माकं रार्तोनवृत्ता मा भूमेत्युक्तं भवति। वास्तोष्पते नि रमय मय्येवास्तु मिय श्रुतम् (अथर्व० १।१।२)। निरमय निरन्तरं सुवयेति सायणः। स्थिरय, स्थापन्त्रियर्थस्तु मम माति। उत्तरत्र वाचस्पति नियच्छतु मय्येवास्तु मिय श्रुतम् इति श्रवणात्। निर्ऋति निरमणात् (नि० २।७।३)। निविद्यानि रमन्तेऽस्यां भूतानीति निर्ऋतिः पृथिवो। ग्राश्रावयन्तो नि विषे रमव्वम् (ग्रथर्व० ४।१३।४)। निरमध्वं विरमतं तिष्ठतं, विश्राम्यतः। न्यश्विना हृत्सु कामा ग्ररंसत (ग्रथर्व० १४।२।४)। न्यरंसतं न्यविज्ञन्तः। निरामयं जरितः सोम इन्द्रम् (ऋ० १०।४२।१)। निरामयं निक्तिः, ग्रवस्थापयः। मो पुत्वा वाघतश्चनारे ग्रसमन्ति रीरमन् (ऋ० ७।३२।१)। मा निरीरमन् मा रुधन्।
—री (री गतिरेषण्योः)। ममत्त येन निरिणासि शत्रृन् (ऋ० १०।

११६।३) । निरिगासि निर्गमयसि पराखुदसि । उषा हस्रेव नि रिगाति श्रप्सः (ऋ० १।१२४।७) । निरिगाति । नितरां रिगाति गमयति प्रकाशयति ।

— रुध (रुधिर ग्रावरणे) । यूगे यूगे भवन्त्येते सर्वे दक्षादयो नुप । पुनश्चैव निरुध्यन्ते विद्वांस्तत्र न मूह्यति (हरि० १।२।५५, वि० पु० १।१५।५३)। निरुध्यन्ते प्रलीयन्ते, स्रभावं यान्ति । विप्रदृष्टां स्त्रियं भर्ता निरुन्ध्यादेकवेश्मनि (मन्० ११।१७६) । निरुम्ध्यात् ग्रवरुम्ध्यात्, ग्रन्तरगारं नियच्छेत् । निरु-न्धानाः सतां मार्गम् (का० नी० सा० ४।१२) । परिपन्थिनो भवनत इत्यर्थः । श्रुतरथे प्रियरथे दधानाः सद्यः पुष्टि निरुन्धानासो ग्रग्मन् (ऋ० १।१२२। ७) । निरुन्धानासोऽवरुन्धाना ग्ररमास्वेव स्थापयन्तः । निरुद्धं गगनं सर्वं शुभ्रं मेघैः समन्ततः (भा० ग्रनु० ३२।२६) । निरुद्धमाच्छन्नम् । दासपत्नी रहिगोपा ग्रतिष्ठिन्निरुद्धा ग्राप: पिंगानेव गावः १।३२।११) । निरुद्धाः परिक्षिप्ता वेष्टिता बद्धाः । उत्पत्तिसमनन्तरं निरुद्धा-नामवयवानां वस्तुभूतसमुदायाभावात् (वा० प० ३।८।४ इत्यत्र हेलाराजः)। निरुद्धानां विनष्टानाम् । उत्पत्तिश्च निरोधश्च नित्यौ भूतेषु सर्वदा (वि० पु० १।१४।८२) । निरोधो विनाशः । न निरोधो न चोत्पत्तिः (ब्रह्मबिन्दूप०) । उक्तोऽर्थः । नीते रत्ने भाजने को निरोधः । (प्रतिज्ञा० ४।११) । निरोधो विरोधः। भौमं हत्वा तन्निरोधादाहृताञ्चारुदर्शनाः (भा० पु० १०।४८।४८)। निरोधः कारा । निरुध्यतेऽत्रेति । निरोधाज्जायते वायुः (व० घ० २५ा६) । निरोध ग्राकाशः। उत्पत्तिश्च निरोधश्च नित्यौ भृतेषु पार्थिव (हरि० १।२। ५४-५५) । भूतेषु पश्वादिषुत्पत्तिनित्या स्वाभाविकी सापिण्ड्यनियमं विना प्रजीत्पादनं स्वाभाविकं तथा मनुष्येषु निरोधो नित्यः, ग्रसपिण्डां समुद्रहेदिति नियमः स्वामाविक इति नीलकण्ठः । स्रत्र स्वीकृतो निरोधशब्दार्थो नान्तरेगा क्लिष्टकल्पनां लभ्यः । उत्पत्तिनिरोधौ जननमरणे इति तु ऋजुरर्थः शब्द-मर्यादया सुलभः । जन्मनिरोधं प्रवदन्ति यस्य (श्वेताश्व० उप० ३।२१) । निरोधो नाशोऽभावः । निरोधोऽस्यानुशयनमात्मनः सह शक्तिभिः (भा० पु० २।१०।६) । निरोबो लयः।

—रुह् (रुह बीजजन्मिनि)। द्यो र्न काचिदथवास्ति निरूढा सैव सा चलति यत्र हि चित्तम् (नै० ४।४७)। नृप विद्यासु निरूढिमागता (मितिः) (कि० २।६)। निरूढिः प्रसिद्धिः।

— रूपय् (रूपय् दर्शने)। दिग्दन्तिनां दन्तभूमि स च कस्मान्निरूपितः (वि० पु० १।१६।६)। निरूपितो दक्षितः। यद् देवेन वाराग्गसी नाम नगरी राजधानी निरूपिता (प्र० च०)। निरूपिता व्यवसिता, निर्वारिता। तत्राटवी-

राज्येभिषेक्तुं भवान्सर्वस्वामिगुगोपेतो निरूपितः (हितोप०)। उक्तोऽथंः। न च महावने पन्था निरूपितः (काद० १२०)। निरूपितो दृष्टः, उपलब्धः, ग्रन्विष्य विलोकितः। निरूपिता शम्बरेग् सा सूपौदनसाधने (भा० पु० १०। १५।६)। निरूपिता नियुक्ता। निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे (भा० पु० १।५।२३)। शब्दमर्यादया दुरापोऽर्थः कवेरस्य व्यवहारं प्रत्यनादरस्य लक्षकः। केदारकर्माग् निरूपितः (भा० पु० ५।६।११)। ग्रज्ञाप्युदितपूर्व एवार्थोभिमतः कवेः। ग्रस्त्राण्यमोधमहिमानि निरूपितानि न पस्पृशुन् हरिदास-मिवासुराग् (भा० पु० १।१५।१६)। निरूपितानि लक्ष्यं प्रत्यभिमुलोकुतानि, लक्ष्यं प्रति विसृष्टानि मुक्तानि प्रास्तानि। ग्रज्ञापि पूर्ववद् ग्रथंग्रहे व्यवहारो-पेक्षाऽनितरसाधारगो।

— लिप् (लिप उपदेहे)। तद्धोतौष्ठयो निलम्पते (श० ब्रा० १।६।१।१५)। श्रोष्ठौ घृतेन स्रक्षयतीत्यर्थः। (वज्रेगा) तेनाहममूँ सेनो निलम्पामि (अथर्व० ११।१०।१३)। निलिम्पामि छिनद्यीति सायगः। स्रभावमापादयामि, स्रदृश्यां करोमीत्यन्ये। नि केतवो जनानां न्यदृष्टा स्रलिप्सत (ऋ० १।१५१।४)। न्यलिप्सत। लिपे र्लुङ प्रथमपुरुषबहुवचने रूपम्।

—ली (लीड़ इलेखणे) । ध्वजेषु निलीयन्ते वायसाः (भा० वि० १४६२) । ध्वजानाश्रयन्ते, ध्वजेषु निषीदन्ति इत्यर्थः । नीचैगृंधा निलीयन्ते भारतानां वम् प्रति (भा० भीष्म० २१६) । निलीयन्ते स्रवपतन्ति, स्रवतरन्ति । निलिल्ये मूर्घन गृध्रोऽस्य (भट्टि० १४।७६) । निलिल्ये संशिश्रये । मातु निलीयते कृष्णः (सि० कौ०) । स्रन्तर्थत् इत्यर्थः । सा भीषा निलिल्ये (श० ब्रा० १।२।३।१) । स्रन्तर्दथं, तिरोबभूव । पूर्वमेव हि जन्तूनां योऽधिवासो निलीयते (राज० ३।४२६) । निलीयते निश्चीय शे नियम्यते । स्रयमि क्वविदर्थकल्पनायां भागवतकारमनुकरोति कलया । स्नुषा श्वशुराल्लज्जमाना निलीयमानैति (ऐ० ब्रा० ३।२२) । निलीयमाना —स्रात्मानं गोपायन्तो । तिरोभवन्तीत्यर्थः । निजीना मक्षिका मूर्घन (व० वृ० सं० ६५।५६) । निलीना संश्विता निषण्णा । उतास्मिननल्प उदके निलीनः (स्रथर्व० ४।१६।३) । निलीनस्तरोहितः । पृष्पैः सरोजैश्च निलीनभृङ्गैः (भट्टि० २।५) । सन्तःस्थितद्विरेफैः । सन्ध्याकाले निलीनानां निद्रार्थं श्वयते ध्वनिः (रा० १।११६।४) । निलीनानां निलयमावास-मागतानाम् । तावेवास्तां निलयनं तावार्तायनमेव च (भा० द्रोण्० १८७।२३)। निलयनमाश्वयः । तौ द्रोणार्जुनौ ।

—वच् (वच परिभाषणे) । दुर्योधनं नैकृतिकं न्यवोचत् (भा० श्ल्य०

५६।१२) । न्यवोचत् न्यगर्हत । स्राक्रोशत्, स्रपावदत् । स्रवोचाम निवचनान्य-स्मिन् (ऋ०१।१८६।८) । निन्दादचनान्यवोचामेत्यर्थः । मध्येपदे निवचने च (पा०१।४।७६) । वचनस्याभावो निवचनम् ।

च न्यवादयन्त (भा० उ० १६६।३५) । स्रभ्यघ्नन्, न्यनादयन् इत्यर्थः ।

पानं करवाथ खादं निवपाथ (श० ब्रा० १३।४।१।१७)। निवपतिरिह दाने बर्तते। धिष्ण्या न्युप्यन्ते (श० ब्रा० १३।४।१।१७)। निवपतिरिह दाने बर्तते। धिष्ण्या न्युप्यन्ते (श० ब्रा० ३।६।२।२१)। न्युप्यन्ते उपसमाधीयन्ते निचीयन्ते। निवपेः सहकारमञ्जरीः (कु० ४।३८)। सभाया मध्येऽधिदेवन-मुद्धत्यावेक्ष्याक्षान्निवपेत् (ग्राप० ध० २।२४।२०)। निवपेत् निक्षिपेत्, निखनेत्। ग्रन्यं ते ग्रस्मन्नि वपन्तु सेनाः (ऋ० २।३३।११)। भूमाववपातय-नित्वत्याह। यावत्येव निवप्स्यन्स्यात्तावदुद्धन्यात् (श० ब्रा० १३।१।८।२०)। निवप्स्यन् निवापं चिकीर्षः। न्युप्य पिण्डांस्ततः (मनु० ३।२१६)। न्युप्य दत्त्वा। न्युप्य चर्मण्यानुडहे सोमम् (क्रा० श्रो० ७।६।१)। न्युप्य निक्षप्य धृत्वा। ऐङ्गदुदं बदरोन्मिश्रं पिण्याकं दर्भसंस्तरे। न्युप्य.....(गो० रा० २।१११।३४)। उक्तोऽर्थः। स्तोतव्या चेह पृथिवी निवापस्य चेह धारिगी (भा० ग्रनु० ६१। २४)। निवापस्योप्तानां बीजानाम्। ग्रवनि प्रतदा गाश्च निवापं बहुवार्षिकम्। तत्ते विप्र प्रदास्यामि। (भा० ३।१७१८३)। निवापो बीजसङ्ग्रहः।

— वस् (वस ग्राच्छादने, वस निवासे) । न्यविसष्ट ततो द्रष्टुं रावरां, प्रावृतद् गृहाद् (भट्टि॰ १४।७) । न्यविसष्ट पूर्वनिवसितं वसनं त्यक्त्वाऽन्यद् वसनं परिदधाति स्म (जयमङ्गला) । पीतैनिवासिता वस्त्रैः (गो॰ सं॰ रा॰ ४।२७।२२) । निवासिता ग्राच्छादिता । रोहिगीं निवसित (सोमः) (भा॰ शल्य॰ ३४।४४) । निवसित संविशति । योऽसौ माहिष्मतीं पुरीं निवासयामास (वि॰ पु॰ ४।११।६) । निवासयामास निवेशयामास ।

—वह् (वह प्रापर्गे)। यावर्भगाय विमदाय जायां सेनाजुवा न्यूहतू रथेन (ऋ० १।११६।१)। यौ नासत्यौ जायां न्यूहतुः प्रापयाञ्चक्रतुः। षड्रसा निवहन्त्येता गुडकुल्याः (भा० शां० २८४।४३)। निवहन्ति प्रवहन्ति, स्यन्दन्ते। वेदानुद्धरते जगन्निवहते (गी० गो० १)। निवहते धरते, ग्रवलम्बमानाय। ग्रवष्टभनते। राजपुत्रनिबहः (भर्तृ० ३।३७)। निवहः समूहः, समुदायः।

—वा (वा गतिगन्धनयोः) । प्रचारे वा निवाते वा बुधो नोद्वेजयेद् गाः (भा० ग्रनु० ६९।१०) । निवाते कठिनोपवेशन इति नीलकण्ठः । निवाते वातत्राणे (पा० ६।२।८) । कुटीनिवातम् । शमीनिवातम् । वातस्याभावो जिनवातः, निरुद्धो वातोऽस्मिन्निति वा निवातः । राजनिवाते निवसित । राजपार्श्व इत्यर्थः । सुखं मातृनिवातम् । मातृसान्निध्यमित्यर्थः । निवातावा- श्रयावातावित्यमरः ।

— विद् (विद ज्ञाने) । इति नम्रं निवेदयामः । विज्ञापयाम इत्यर्थः । वीभत्सुरच महातेजा निवेदयित ते गृहान् (भा० ग्राश्रम० १३।३) । निवेदयित गृहा गृह्यन्तामिति निवेदयित, उपहरित । राज्यं चन्द्रापीडाय न्यवेदयत् (काद० ३६७) । उरीकृत्यातमनो देहं राज्यमस्मैं न्यवेदयत् (रघु० १५।७०) । कथिमित्रानीत्याहं निवेदयामि (शा० १) । स्वं प्रकाशयामि, ग्रात्मनो नामधेयं निदिशामीत्याहं । उपस्थितां होमवेलां गुरवे निवेदयामि (शा० ४) । निवेदितं स्विद्यामि शंसामि । दिगम्बरत्वेन निवेदितं वसु (कु० ५।७१) । निवेदितं सूचितस्, ग्राख्यातस् । दिशतं कृपगात्वं च कृष्योऽर्धस्य निवेदनात् (भा० सभा० ३७।१।२४) । ग्राधंस्य निवेदनात् पूजोपहारात् । सकुण्डलानां पततां शिरसां धरगीतले । पद्यानामिव सङ्घातैः पार्थश्चक्रे निवेदनम् (भा० द्रोगा० ६०। ११) ॥ निवेदनमुपहारम् । निवेद्यमत्रात्यिकं हि मेऽस्ति (भा० उ० ३२।४) । इहस्थश्च न निवेद्योस्मि कहिचित् (भा० वन० १५१।५) । निवेदो विज्ञाप्यः ।

—विश् (विश प्रवेशने) । करिष्ये वः प्रियं कामं निवेक्ष्येऽहमसंशयम् (भा० ग्रादि० ४६।७) । दारान् करिष्यामि गृही भविष्यामीत्यथंः । उग्ने तपसि वर्तन्ते पितरश्चोदयन्ति माम् । निविश्तकेति दुःखार्ताः (भा० ग्रादि० ४६।१४) । उक्तोऽर्थः । सत्त्वे निविशतेऽपैति सोऽसत्त्वप्रकृतिर्गुणः (पा० ४।१।४४ इत्यत्र भाष्ये श्लोकवार्तिकम्) । निविशते प्रविशति, ग्रागन्छिति, उपैति । त्वय्युदिते प्रेरते चित्रभानो तव व्रते निविशन्ते जनासः (ग्रथवं० ४।२५।३) । निविशन्ते नियमेन वर्तन्ते, तिष्ठन्ति । स तदेव प्रतिवेशो निविविशे (श० व्रा० ४।१।५।२) । तत्रैव वस्ति चकारेत्यथः । नि गावो गोष्ठे असदन् नि मृगासो ग्रविक्षत (ग्रथवं० ६।५२।२) । न्यविक्षत निविष्टाः, व्यथा-म्यन् । नि वो नु मन्युविशताम् (ऋ० १०।३४।१४) । मन्युः क्रोधः शाम्यत्वित्याह । यस्य ते विश्वा भुवनानि केतुना प्रचेरते नि च विश्वन्ते ग्रवनुभिः (ऋ० १०।३७।६) । निविशन्ते विश्वास्यन्ति । स्वपन्तीत्यर्थः । प्रचेरते प्र च ईरते । सा नो ग्रय यस्या वयं नि ते यामन्नविक्ष्महि (ऋ० १०।१२७।४) । जक्तोऽथः । मिय गोष्ठे निविश्ववम् (ग्राश्व० गृ० २।१०।६) । विश्वास्यत ग्रवतिष्ठिष्य ।

इत्यर्थः । पद्मे न चैव व्यूहेन निविशेत (मनु० ७।१८८) । सेनासंनिवेशं कुर्यात्, व्यूहेत्सेनाम् इत्याह । न ये शेकुर्यज्ञियां नावमारुहम् ईर्मैव ते न्यविशन्त केपयः (ऋ० १०।४४।६) । न्यमज्जिन्तत्यर्थः । नवाम्बुदश्यामवपुर्न्यविक्षत (ग्रासने) । न्यविक्षत ग्रासिष्ट, उपाविक्षत् । श्रुतिप्रामाण्यतो विद्वान्स्वधर्मे निविशेत वै (मनु० २।८) । निविशेत = ग्रवितिष्ठेत, निरतः स्यात् । ग्रन्तरिक्षे पथिभिरीय-मानो न निविशते कतमच्चनाह । (तदेतद्याभ्युक्तम् इत्यपोद्धत्य गो० ब्रा० पूर्व । द इत्यत्रोक्तम्)। न निविश्तते न विश्राम्यति, न तिष्ठति, न विरमित । कालेनोदेति सूर्यः काले निविशते पुनः ( )। निविशते निम्लोचित, श्रस्तमयते । यथा मधुकरराजं मक्षिका उत्पतन्तमनूत्पतन्ति निविशमानमनु निविशन्ते तथेन्द्रियाणि चित्तनिरोधे निरुद्धानि (यो० भा० २।५४)। उक्तोऽर्थः । विश्वमन्यन्नि विशते यद् एजति (ऋ० १०।३७।२) । निविशते निवेशयति विरतगतिकं करोति, निवृत्तचेष्टं करोति । पुर्नानिविशेत तां चैवोपयच्छेत् (व० धर्मशा० २०।८) । न्यवेशयन्नामभिः स्वैस्ते देशांश्च पुरािं च (भा० ग्रादि० ६३।३२)। रम्यां निवेशयामास पुरीं वाराणसीं पुनः (हरि० १।१६।७७)। उक्तोऽर्थः। भूतपूर्वमभूतपूर्वं वा जनपदं परदेशा-पवाहनेन "निवेशयेत् (कौ० ग्र० १।२१।१६) । निवेशयेत् वासयेत् । तत्ते विलिपतं सर्वं राजन्मया निशामितम्। ग्रथें निविशमानस्य विषिमश्रं यथा मधु (भा॰ द्रोगा॰ ८६।१०) ॥ अर्थे निविशमानस्य = स्रभिनिविशमानस्य, सामिनिवेशस्य, ग्रमिनिविष्टस्य, साग्रहस्य । ज्येष्टेऽनिविष्टे कनीयान् निविश-मानः परिवेत्ता भवति (याज्ञ० ३।२६५ मिताक्षरायां हारीतवचनम्) । निविश-मानो दारान्कुर्वागः । समुद्रज्येष्ठाः सलिलस्य मध्यात् पुनाना यन्त्यनिविशमानाः (ऋ० ७।४६।१)। ग्रनिविशमाना ग्रविश्राम्यन्त्यः । द्वारवत्यां निविशन्त्याम् (भा० ग्रनु० ७२।३) । वास्यमानायाम् इत्यर्थः । निवेशयन्नमृतं मत्यं च (ऋ० १।३४।२) । विश्वमं लम्भयन्तित्यर्थः । स्रद्रीगां निविशतां भारैः (भा० पु० प्र।११।३४) । निविशतां = निविशमानानाम् = न्यञ्चतां निम्रज्जताम् । म्रतिष्ठन्तीनामनिवेशनानाम् (ऋ० १।३२।१०)। म्रनिवेशनानाम् म्रनिविश मानानाम् (नि० २।१६।१) । धान्यपशुहिरण्यादि निविशमानाय दद्यात् (कौ० ग्र० ५।६२)। नवं कुलं स्थापयते इत्याह । भर्तुरङ्के निविशतीं भयात् (रघू० १२।३८) । म्रालिङ्गन्तीमित्यर्थः । जगाम स दमयन्त्या निवेशनम् (नै० १३।३) । निवेशनं गृर्म् । समुद्रस्य निवेशनम् (ग्रथर्व० ६।१०६।२) । उक्तोऽर्थः । श्रभ्यनुज्ञाप्य सीतां च ययौ स्वं च निवेशनम् (रा० २।४।४४)। भ्रनन्तरोदीरित एवार्थः । संप्रविष्टेषु गृहं निवेशनं वा (ग्राश्व० गृ० ४।६) । निवेशनं शयनस्थानम् । (सविता) प्रसवीता निवेशनो जगतः स्थातुरुभयस्य

यो वशी (ऋ० ४।५३।६) । निवेशन एक त्रावस्थापियता, विश्रमियता स्योना पृथिवि भवानुक्षरा निवेशनी (ऋ० १।२२।१५)। निवेशनी गृहस्य प्रकल्पियत्री, विश्रमस्य दात्री । ह्वयामि रात्रीं जगतो निवेशनीम् (ऋ० १।३४। १) । निवेशनों विश्रमित्रों विरमित्रत्रीम् । निवेशं चक्रिरे सर्वे पुराएगं नृवरा-स्तदा (रा० १।३४।४) । निवेशं चिकते निवेशयामासुः, वासयामासुः (पूरािए।)। ततो निवेशाय तदा स विप्रः संशितव्रतः । महीं चचार दारार्थी न च दारान-विन्दत (भा० ग्रादि० १४।१)। निवेशाय गृहाश्रमप्रवेशाय, गृहित्वाप्तये। राजन्निवेशे बुद्धिमें वर्तते पुत्रकारसात् (भा० वन० ६७।२) । निवेशो विवाहः । निवेशे वृत्ते संवत्सरे संवत्सरे द्वौ द्वौ मासौ समाहित श्राचार्यकुले वसेद भूयः श्रुतिमिच्छन्निति स्वेतकेतुः (ग्राप० घ० १।१३।१६) । निवेशो दारकर्म, विवाहः । परिवार्य गिरिं सर्वे निवेशायोपचक्रमुः (हरि० २।४२।१२)। निवेशाय कञ्चित्कालं गतिनिरोधपूर्वकं वासाय, एवंस्थितस्य सैन्यस्य स्कन्धावार इति शिविरमिति वा समाख्या। निवेशायः म्युपायामः सायाह्ने रुधिरोक्षिताः । निवेशाय संवेशाय । निवेशाय ययौ वेश्म विद्रस्य महात्मनः (भा० उ० ६१।३४)। उक्तोऽर्थः। ग्रहं चाप्यनिविष्टो वै भीमसेनश्च पाण्डवः (भा० ग्रादि० १६४।२४) । ग्रनिविष्टोऽकृतदारः, ग्रकृतोद्वाहः । निविष्टमुदघेः कूले तं प्रपेदे विभीषसाः (रपु० १२।६८)। निविष्टं कृतशिबिरस्थितिम्। धिग्भोः स्वर्गं भीतदेवैनिविष्टम् (प्रतिमा० ६।१७) । निविष्टमध्युषितम् । भागः पुनः पाण्डवानां निविष्टस्तं नः कस्मादाददीरन्परे वै (भा० उ० २६।३४)। निविष्टो न्यासरूपेरा स्थितः । समृद्धमतिरम्यं च पुलस्त्येन निवेशितम् (पुरम्) (वि० पु० २।१५।६) । निवेशितं वासितम् । निवेष्टुकामोस्मि नरेन्द्र कन्याम् (वि० पु० ४।२।७७) । वोदुकामोस्मी याह । निवेष्टुकामस्तु पुरा अष्टावक्रो महातपाः । ऋषेरथ वदान्यस्य कन्यां वत्रे महात्मनः (भा० ग्रनु० १६।११) ।। निवेष्टुकामो दारैरथीं । निवेष्टुकामो रोगार्तो यियक्षुव्यंसने स्थितः (ना० मनु० सं० १।४५) । दौः ष्यन्तिमप्रतिरथं तनयं निवेश्य (शा० ४।२०) । निवेश्य परिगाव्य, गृहितामुपनीय । संभाव्य पुत्रान्कालेन यौवनस्थान्निवेश्य च (भा० शां० २८८।८) । निवे य दारैः संयोज्य, गृहस्थाश्रमं प्रवेश्य । खलीनान्यथ योक्त्रास्मि (भाव भीष्मव १४।५६)। खलीन।नि निवेश्यानीति नीलकण्ठः। स निवेश्य कुशावत्यां रिपुनागाङ्कुशं कुशम् (रघु० १५।६७)। निवेश्य प्रतिष्ठाप्य । निवेश्यं तु पुनस्तेन सदा तारयता पितृन् (भा० शां० ३४।२५) । निवेदयं गृहिगा भवितव्यम् । भवान्निवेदयः प्रथमं ततोऽयं भीमो महाबाहुर-चिन्त्यकर्मा (भा० ग्रादि० १६१।८)। निवेश्यः = निवेशार्हः, विवाह्यः।

पूजियत्वा कुरुश्रेष्ठो दैवतानि निवेश्य च (भा० सभा० ४।६) । निवेश्य द्वारादिषु स्थानेषु स्थापित्वा । नैवेशिकं स्वर्णधुर्यं दत्त्वा (याज्ञ० १।२१०)। निवेशनार्थं गार्हस्थ्यार्थम् भवतीति नैवेशिकम् । नैवेशिकानि च ततः श्रोत्रियेभ्यो गृहािण च (याज्ञ० १।३३३) । नैवेशिकानि विवाहोपयोगीनि कन्यालङ्कारा-दीिन । महाकुले निवेष्टव्यम् (भा० १०४।१३६) । विवाहं कुर्यादित्यर्थः । द्वावम्भिस निवेष्टव्यौ गले बद्धवा दढां शिलाम् (भा० उ० ३३।६०) । निवेष्टव्यौ निवेशिकं चाभिमतं ददतां या गितः शुभा (भा० द्रोग् ७ ७६।२४) । नैवेशिकं सोपकरगं गृहम् । नैवेशिकायेति पाठे तु गृहाश्रमो-न्मुखायेत्यर्थं इति नीलकण्ठः ।

—वृ (वृज् वरगो) । शरवर्षेग निववार रगो हरिम् (रा० ७।७।२४) । निववार प्रतिषिषेध, अपाकरोत् । षट् त्रिश्च रिकोट्यश्च निवव्रुविनराधिपम् (भट्टि० १४।२६) । निवत्रुः परिचिक्षिपुः, बेट्टयामासुः । तन्माता कीर्तिसेनाया दासीः पार्श्वान्यवारयत् (कथा० २६।५४) । न्यवारयात् अपासेधत्, अपाग्यम् । निवारयामासुर्देवापेरभिषेचनम् (भा० उ० ५०६२) । प्रतिषिषिधुरिर्यर्थः । शरीरस्य स्रोतांसि निवारयाञ्चकार (नि० २।१६) । निवारयाञ्चकार रशेध । न्यवारयत वादित्राणि कंसः सब्येन पाणिना (हरि० २।३०।७) । प्रत्यवेधदित्यर्थः । पापान्निवारयित योजयते हिताय (भर्तृ ० २।७२) । उक्तोऽर्थः । अवामुजो निवृताः सर्तवा अपः (ऋ० १।५७।६) । निवृता रद्धाः । एरिक्षिप्तं तु निवृतम् इत्यमरः । शृ वायुवर्णनिवृतेषु (पा० ३।३।२१ सू० वा०) । शारो नीक्षारो निवृतम् ।

—वृज् (वृजी वर्जने) । षष्टि सहस्रा नवित नव श्रुतो नि चक्रेण रथ्या दुष्पदात्रृणक् । (ऋ० १।५३।६) । न्यत्रृणक् =न्यभुजः, श्रवानमयः । समक्षमेनं गृणते निवृङ्घि (ऋ० १०।५७।११) । निगृह्य वर्जय इत्यर्थः ।

—वृत् (वृतु वर्तने) । निवर्तघ्वं माऽनुगात (ऋ० १०।१६।१) । निवर्तघ्वं प्रतियात । निवर्तस्व हृदयं तप्यते मे (ऋ० १०।६५।१७) । उक्तोऽथंः । व्रजन्ति न निवर्तन्ते स्रोतांसि सरितां यथा । श्रायुरादाय मर्त्यानां तथा राह्यहनी सदा ॥ यायिन्यो न निवर्तन्ते सतां मैह्यः सरित्समाः । निवर्तन्ते पश्वाद् यान्ति, पृष्ठतो गच्छन्ति, प्रतीपं यन्ति । न सामि निवर्तेत (इा० ब्रा० २।३।२।१४) । कार्यमध्ये न विरमेत्, प्राक् परिणामान् न विरामं कुर्यात् । न्यवर्तन्तातपत्राणि राज्ञा-मपगतोष्मणाम् (कथा० १८।७१) । श्रनुपयोगीन्यभवन्तित्यर्थः । यक्षिण्योत्सादितं सर्वम् श्रद्यापि न निवर्तते (वनम्) (रा० १।२४।३२) । श्रद्यापि न निवर्तते =

श्रद्यापि न परिवर्तते, श्रवस्थान्तरं न गतम् । उत्सादकृता समवस्था वर्तत इत्यर्थः । त्रयो धर्मा निवर्तन्ते ब्राह्मणात् क्षत्रियं प्रति । ग्रध्यापनं याजनं च तृतीयश्च प्रतिग्रहः (मन्० १०।७७) ।। निवर्तन्ते न सङ्कामन्ति, क्षत्रियं प्रति न यान्तीत्यर्थः । द्विजत्वात्प्राप्तानि भवन्ति वार्यन्ते । निवर्तेरंश्च तस्मात्त संभाषा-सहासने । दायाद्यस्य प्रदानं च यात्रा चैव हि लौकिकी (मनू० ११।१८४) ॥ निवर्तेरन् निवृत्तानि भवन्ति । नासौ पतितः सपिण्डस्तानि भजते, तानि लभत इत्यर्थः । यतो वाचो निवर्तन्ते (तै० उ० २।४) । यहाग्विषयो न भवतीत्याह । न च निम्नादिव सलिलं निवर्तते मे ततो हृदयम् (शिशु० ३।२) । निवर्तते व्यप-वर्तते । प्रसमीक्ष्य निवर्तेत सर्वमांसस्य भक्षगात् (मनु० ५।४६)। मांसस्य मक्षणं परिहरेदित्यर्थः, मांसस्य भक्षरगादात्मानं परिहरेदिति वा । रङ्गस्य दर्शयित्वा निवर्तते नर्तकी यथा नृत्यात् । पुरुषस्यात्मानं प्रकाश्य निवर्तते तथा प्रकृतिः (सां० का० १५६) ।। निवर्तते निवृत्तिकया भवति । प्रवृत्तिरस्या ग्रवसिता भवति । ग्रथवा ते मितस्तत्र राजपुत्रि निवर्तते (भा०) । निवर्तते निष्ठिता वर्तते । दृढं सक्ता वर्तत इत्यर्थः । एवं तस्य तदा बुद्धिर्दमयन्त्यां न्यवर्तत (भा० वन० ६२।१४) । ग्रत्यङ् कुशमिवोद्दामं गजं मदजलोद्धतम् । प्रधावित-महं दैवं पौरुषे ए निवर्तये (रा० २।२३।२०) ।। निवर्तये पराङ्मुखी करोमि । निवर्त्यतां परीहासः प्रस्तुतं वर्त्यतामिति (बृ० क्लो० सं० ५।१६४) । निवर्त्यतां विरम्यताम् । स वै न्येव वर्तयते केशान् न वपते (श० ब्रा० ४।४।३।६)। निवर्तयतेऽबक्रन्तति, कर्तित्वा ह्रसयति । केशान् निवर्तयीत श्मश्रूणि वापयीत (माञ्च० श्री० २।१३।२३) । उवतोऽर्थः । लौहेन च क्षुरेगौदुम्बरेगा नि केश वर्तयते वापयते इमश्रूणि (ग्राप० श्रौ दाश ४।१) । उक्तोऽर्थः । निवृत्तरच दिवाकरः (भा० वन० १६८२१) । निम्लुक्तः, ग्रस्तं गत इत्यर्थः । पिता यस्य निवृत्तः स्यात् (मनु० २।२२१) । निवृत्तो वृत्त उपरतो मृतः । तस्मान्निवृत्तदक्षिणां न प्रतिगृह्णीयात् (श० ब्रा० ३।४।१।२४) । निवत्ता प्रत्यापता, प्रतिदत्ता । निष्कामं ज्ञानपूर्वं तु निवृत्तमुप-दिश्यते (मनु० १२।६६)। निवृत्तमिति कर्मसंज्ञोक्ता। त्वया समुद्यतो दातुं कथं सोऽघों निर्वाततः (मार्क० पु० ६९।५१)। निर्वाततः प्रत्याख्यातः। निरस्तः । समाहतश्च राजेन्द्रो न शक्ष्यति निर्वाततुम् (भा० सभा० ४८।१६) । द्युतं प्रत्याख्यातुं न क्षमिष्यत इत्यर्थः । पञ्चनिवर्तना मदीया भूमि: (याज्ञ० २।६५० मिताक्षरायाम्) । निवर्तनं क्षेत्रपरिमाग्विशेषः । षडेव निवर्तनानि निरुपहतानि करोति (बौ० घ० ३।२।२।२) निवर्तनं नाम भूग्याः कर्षणं कृषीवलानां प्रसिद्धम् इयदेकं निवर्तनिमिति इति गोविन्दस्वामी । प्रत्ययोधयन् । प्रार्थयाना यशो दीप्तं मृत्युं कृत्वा निवर्तनम् (भा० भीष्म०

विकास क्षेत्रमा प्रकार होत (बीट ४० ११६)) इसेव बोजकर । बस्मति

१७१३)। मृत्युरेव निवर्तनहेतुर्नान्य इत्यर्थः। निवर्तनं च तत्रास्य त्रीिण पद्मानि वै विभुः (भा० अनु० १०७।१६)। निवर्तनं नियमेन वर्तनं वृत्तिः। आवर्तनं निवर्तनं यो गोपा अपि तं हुवे (ऋ० १०।१६।४)। निवर्तनं प्रत्यागमनम्। नीवृज्जनपदौ देशे (अमरः)। नियतं वर्ततेऽस्मिनिति तद्व्युत्पत्तिरिति स्वामी।

- व्यथ् (व्यथं ताडने) । तद्यत्रैनं निविध्यन्ति पशुम् (श० ब्रा० ३।८।१। १६) । निविध्यन्ति निपातयन्ति । तं च भूयो न्यविध्यत (भा० कर्ण्० २४।४) ।
- वश्च (ग्रो वश्च छेदने)। पव्येव राजन्नघशंसमजर नीचा नि वृश्च (ऋ॰ ६।८।५)। निवृश्च छिन्धि छित्वा निपातय।
- —शम् (शमु उपशमे, शम लक्ष ग्रालोचने)। निशम्य च बहून्वाला-न्कृष्णान्पुच्छसमाश्रितान् (भा० ग्रादि० २३।३)। निशम्य दृष्ट्वा। ग्रन्यत्र प्रायशो निशाग्यतिः श्रवणे प्रसिद्धः। क्रीडतो बालकस्येव तस्य निशामय (वि० पु० १।२।१८)। निशामय जानीहि। चक्षुर्ददानि ते पुत्र युद्धं तत्र निशामय (भा० भीष्म० २।६)। निशामय पश्य। ग्राग्निष्टे निशमयतु यदि ते मन उद्यतम् (ग्रथर्व० ६।१११।१)। नितरां शान्तं करोत्वित्याह। ग्राग्न्छता महाराज वाहीकेषु निशामितम (भा० कर्णा० ४५।५)। निशामितं श्रुतम्।
- —शास् (शासु ग्रनुशिष्टौ) । यस्ते भरादिन्नयते चिदन्नं निशिषत् (ऋ०४।२।७) । निशिषत् न्यशिषत् उपाहरत् ग्रदाशत् ।
- शुम्भ् (शुम शुम्भ भाषां, भासन इत्येके, हिंसायामित्यन्ये)। ग्राजासः पूषां रथे निशुम्भास्ते जनश्रियं देवं वहन्तु बिश्रतः (ऋ० ६।५५।६)। निश्चम्भाः स्थिरं धीरं क्रामन्त इत्यर्थः।
- —शो (शो तन्करणे) । विवृत्य दूरमधरौ दन्तान्तेनापि निश्यति (बृ॰ श्लो॰ सं ७।४१) । निश्यति दशतीत्यर्थः । यज्ञस्य वा निशिति वोदिति वा (ऋ० ६।१५।११) । निशितिः संस्कारः । श्रानट् इत्यनुषङ्गः ।
- दिलव् (दिलव प्रालिङ्गने)। ता प्रिंगज्य निश्लेषयेत् (श० ब्रा० २।४।२।१४)। संसक्ताः कुर्यात् इत्याह ।
- इट्ये (इट्ये झब्दसङ्घातयोः) । यैव दिव्या शुग्या गायत्यां हिवर्धान इति सा त आप्यायतां निष्ट्यायताम् (श० ब्रा० १४।३।) । निष्ट्यायतां स्थिरी भवतु ।
- —सञ्ज् (अञ्ज सङ्गे) । तू गोपासङ्गतू शीरिन बङ्गा इबुधिईयोरित्यमरः । निवङ्गः पत्तिवाह्यस्तूगा इति (भा० उ० १५५।३) इत्यत्र नीलकण्ठः । जनयति

हि निषङ्गादेकधैवाशु नाशम् (का० नी० सा० १५।६७) निश्चितः सङ्गो निषङ्गः।

—सद् (षद्नु विशरणगत्यवसादनेषु) । उत पोता निषीदति (ऋ० ४।६।३) । नि गीदत्युपविश्वति । नालम्बते दैश्कितां न निषीदति पौरुषे (शिशु० २।८६)। न निषीदति न तिष्ठति । पौरुषमात्रावष्टम्भो न भवतीःयर्थः। यन्निषीदति तद्गुरु (पा० ३।२।१२६) सूत्रे वृत्तौ गुग्लक्षग् धातोः ज्ञता नेति प्रत्युदाहरणं स्थितम्। निबीदति न्यञ्त्रति मज्जतीत्यर्थः। निषेद्-षीमासनबन्धधीरः (रघु० २।६) । नि रेदुवी निवण्णा, निपद्यमाना, प्रवसा-मासीना । अष्टावक्रं पितुरङ्के निषण्एामपाकर्षद् गृह्य पाएगौ रुदन्तम् (भा० वन० १३२।१८) । उक्तोऽर्थः । हस्त्यारोहा निषादिनः (ग्रमरः) । निर्याग-निर्यदस्जं चलितं (दन्तिनम्) निषादी (शिशु० ५।४१)। निषादः पञ्चमो वर्णः । निषण्णः संश्रितो देहोऽस्य सः । यं वाकेष्वनुवाकेषु निषत्सूपनिषत्सु च । गृगान्ति नित्यकर्माग्म् ""(भा० शां० ४७।२६) ॥ निषत्सु कर्माङ्गाद्यव-बद्धदेवतादिज्ञानवाक्येषु । निक्रमणं निषदनं विवर्तनं यच्च पड्वीशमर्वतः (ऋ० १।१६२।१४) निषदन गासिका । निषद्वरस्तु जम्बाल इत्यमरः। निषद्भरः कलिलम् । निषद्वरो निषीदतां वेद्यामासीनानां वर इत्यर्थे (वा० सं० २८।४ इत्यत्र) प्रयोगः। शां० श्री० १४।१६।१ सूत्रे मन्दोऽव्यापारस्थित इत्यस्मिन्नथे प्रयोगः । श्रापरास्तु निषद्यायाम् इत्यमरः । केचिद् गूर्वीमेत्य संयन्निषद्यां क्रीग्गन्ति सम प्राग्गमूल्यैर्यशांसि (शिशु० १८।१५)। उक्तोऽर्थः ।

—सिच् (षिच क्षरणे)। यस्य त्वया व्रण्विरोपण्मिङ्गुदीनां तैलं न्यषिच्यत मुखे कुशसूचिविद्धे (शा० ४।१६)। न्यिषच्यत ग्रक्षार्यत । सौवर्ण्
राजतं चापि यथा भाण्डं निषिच्यते (भा० शां० २६०।११)। ताम्नादिमयं
पात्रं सौवर्णेन राजतेन वा रसेन निषिच्यत इत्यर्थः। निषिञ्चन्माधवीमेतां
लतां कौन्दीं च नर्तयन् विक्रम० २।४)। निषिञ्चन् प्रजनं प्रजननं कारयन्।
मधुबिन्दुमिरिमवर्षन्नित च। निषेकादिः श्मशानान्तो मन्त्रैयंस्योदितो विधिः
(मनु० २।१६)। निषेको गर्माधानम्। प्रजानिषेकं मिय वर्तमानं सूनोरनुध्यायत्
चेतसेति (रघू० १४।६०)। निषिच्यत इति निषेकः। मातरि रेतःसेकः।
योषित्सु तद्वीर्यनिषेकभूमिः (कु० ३।१६)। उक्तोऽर्थः। सुखसलिलनिषेकः
(ऋतु० १।२५)। तैलनिषेकबिन्दुना (रघु० ६।३६)। तैलस्य निषेकः क्षारणं
निपातः। निषेचनं बहिष्टे अस्तु (ग्रथवं० १।३।१)। निषेचनं प्रस्नावः।
ग्लायन्नुदपात्रं निषिच्य (का० श्रौ० ६।१०।४)। निषिच्य निनीय, ग्रावज्यं।

— सिध् (विध गत्याम्) । न्यवेधत् पावकास्त्रेगा रामस्तद् (ग्रासुरमस्त्रम्) (भट्टि० १७।५७) । न्यवेधत् ग्रपारुगत् । न्यवेधि शेषोऽप्यनुयायिवर्गः (रघु० २।४) । ग्रनुगमनान्निवारित इत्यर्थः । न कश्चन भ्रातृषु तेषु शक्तो निषेद्धु-मासीदनुवर्तितुं वा (रघु० १४।४३) । निद्धं विरोद्धं प्रतिवदितुम् । निषिद्धशत्रुः (रघु० १८।१) । निवारितरिपुरित्यर्थः । निषिद्धो भाषमाग्यस्तु सुवर्गं दण्डमहंति (मनु० ६।३६१) । निरिद्धो वारितः ।

—सिब् (षिवु तन्तुसन्ताने) । तस्मिन्त्सर्वाणि यज्ञरूपाणि निष्यूतानि भवन्ति (श० त्रा० ४।३।४।२०) । निष्यूतानि अनुस्यूतानि सम्बद्धानि अनुष्यतानि । ग्रभि शुक्लानि च कृष्णानि च लोमानि निष्यूतो भवति (रुक्मपाशः) (श० क्रा०) । निष्यूतोऽनुविद्धः । कृतसीवनः ।

— मृज् (<mark>सृज विसर्गे) ।</mark> पराच्यो नि<mark>सृजे</mark>युः (ग्राश्व० गृ० ४।७।१२) । पराङ्मुख्यस्तत्स्थानान्निर्गच्छेयुरित्यर्थः । निसृष्टशुष्काशनिर्गाजतं धनुः (पञ्चत० ३।१६) । निसृष्टं सृष्टम् । निज्ञब्दो विशेषकृत्न । स्वयम्भूस्तानुवाचेदं निसृष्टोऽत्र विधिर्मया (भा० शां० २०६।१२) । निसृष्टः सृष्टो रचितः प्रगोतः । निसृष्ट इव कालेन युगान्ते ज्वलनो महान् (भा ० वन० ८६।११)। उत्पादितः। पञ्चालराजेन सुता निसृष्टा (भा० स्रादि० १६३।२३) । निसृष्टा दत्ता । ग्रग्निनिसृशे दत्तश्च गरो दाराश्च दूषिताः (भा० पु० १।१३।२३) । ग्रग्निर्दत्त इत्यर्थः । ग्रनिसृष्टानि गुरुएग (ज्येष्ठभ्रात्रा) फलानि मनुजर्षभ । भक्षितानि ·····(भा० शां० २३।३२) ।। श्रनिसृष्टानि श्रदत्तानि । न स्वामिना निसृष्टोपि शूद्रो दास्याद् विमुच्यते (मनु० ८।४१४)। निसृष्टस्त्यक्तः। सत्य-प्रतिज्ञ मन्ये त्वं काममेकं निसृष्ट्वान् (भा० वन० २७७।२१) । वरमेकं दत्त-वानित्याह । न्यस्तनिसृष्टे इति पर्यायौ पठत्यमरः । सवज्रमथ फेनं तं क्षिप्रं वृत्रे निसृष्टवान् (भा० उ० १०।३६) । निसृष्टवान् क्षिप्तवान् । निसृष्टं पापं हि परपरिग्रहमभीप्सता (भा० शां० ७।४१)। निसृष्टं चरितम्। धर्मराजेन निमृष्टस्तु सिहः क्षुद्रमृगानिव । धार्तराष्ट्रानिमान्पापान्निष्पषेयं तलासिभिः (भा० सभा० ७०।१७) ॥ निमृष्टोऽनुज्ञातः। ते निमृष्टाः कुमारेगा भीमता वालिसूनुना (रा० ५।६१।१३)। उक्तोर्थः। निसृष्टेषु त्वया राजन् पाण्डवेषु महात्मसु (भा० ग्रादि० २०६।२६) । उक्तोऽर्थः । ग्रनिसृष्टोसि निष्क्रान्तो गृहात्ताभ्यामनिन्दितः (भा० वन० २१५।७) उक्तचर एवार्थः। निसृष्टार्थो मितार्थश्च तथा शासनहारक: (दूत:) (का० नी० सा० १३।३) । यथाकामेन निसृष्टो न्यस्तः सन्ध्यादिरथों यस्मिन्सः । यः स्वामिना नियुक्तोपि धनायव्यय-

पालने । कुसीदकृषिवािगाज्ये निसृष्टार्थस्तु स स्मृतः (बृहस्पतिः) ॥ द्यूतेsद्वितीयः शकुनिर्नरेषु कुन्तीसुतस्तेन निसृष्टकामः (भा० सभा० ६७।४६) i निसृष्टकामः सम्पादितेच्छः, सकामः कृतः । द्रौपद्याः प्राकरागे प्रेरितः। एवं स्वभावं ज्ञात्वा प्रजापतिनिसर्गजम् (मनु० ६।१६) हिरण्यगर्भसृष्टिकाल-जनितमित्यर्थः । पूर्वे प्रजापतिनिसर्गे च दक्षमाहः प्रजापतिम् (भा० भीष्म० ६ = 1६) । निसर्गः सर्गः । निज्ञब्दो विशेषकुन्न । पितामहनिसर्गेगा तुष्टा ह्येतद् ब्रवीमि ते (भा० वन० २६३।१८)। निसर्गेरा ग्राज्ञया । प्रसादेनेति संस्कृतशार्मण्यकोषः । देव्या वरनिसर्गेग् तस्या भर्ता विनिर्मितः (हरि० १००३३) । वरनिसर्गो वरप्रदानम् । श्रनुमान्य ददौ तेषां निसर्गं मधुभक्षराो (रा० ५।६१।१२) । निसर्गों इम्यनुज्ञा । निसर्गे पायुरिन्द्रियम् (भा० शां० २१।२१) । निसर्गो विसर्गः, मलत्यागः । न चाधेः कालसंरोधान्तिसर्गोस्ति न विक्रयः (मनु॰ ८।१४३) । निसर्गोऽन्यस्मै दानम् । स्त्रियो हि नाम खल्वेता निसर्गदिव पण्डिताः (मृच्छ० ४।१६) । निसर्गेग स्वमावेन । निसर्गशालीनः स्त्रीजनः (माल० ४) । उक्तोऽर्थः । निसर्गः स हि धीरागां यदापद्यधिकं दृढाः (कथा० २०।३१) । निसर्गः प्रकृतिः । सर्वत्रात्मनिसर्गं गुगां ब्रुयात् (कौ० ग्र० ७।१५।२६) । निसर्ग भात्मसमर्पर्णम् । निसर्गाद् ब्रह्मरणश्चापि वरुगो यादसां पतिः । जग्राह वै भृगुं पूर्वमपत्यं सूर्यवर्चसम् (भा० ग्रनु० ८५।२३) ॥ निसर्गो वरदानम्।

—सेव् (केवृ सेवने) । निषेवते श्रान्तमना विविक्तम् (शा० १।१)। निषेवते सेवते मजते । निविद्यातीत्यर्थः । कौलिको विष्णुरूपेण राजकन्यां निषेवते (पञ्चत० १।१०२) । निषेवते भुङ्कते । विपत्प्रतीकारणरेण मङ्गलं निषेव्यते भूतिसमुत्सुकेन वा (कु० १।७६) । निषेव्यते प्रचर्यते, ग्राचर्यते । वैखानसं किमनया व्रतमा प्रदानाद् व्यापाररोधि मदनस्य निषेवितव्यम् (शा० १।२७) । निषेवितव्यं जोषणीयम्, ग्राचरणीयम् ।

स्था (ठा गतिनवृत्ती)। निष्ठिते सायमाशप्रातराशे (गो० गृ० १।३।१६)। निष्ठिते सम्पन्ने निष्पन्ने। निष्ठानिष्पत्तिनाशान्ता इत्यमरः। प्रथानिष्ठित एवास्मिन्नालापे पूरिताम्बरः (वृ० श्लो० सं० ४।४०)। क्रनिष्ठितेऽनवस्तिऽसमाप्ते। ब्राह्मणावसथाश्चैव कर्तव्याः सुनिष्ठिताः (रा० १।१३।१०)। सुनिष्ठिताः सुप्रतिष्ठिताः (कतकः)। दिवि ते तूलमोषधे पृथिव्यामसि निष्ठितः (ग्रथर्व० १६।३२।३)। निष्ठितो बद्धभूतः स्थितः। ग्रोअधिरिह पुमान्, लोके तु स्त्रियां नियतः। तां निष्ठितां बद्धकटां दृष्ट्वा रामः सुदर्शनाम् (पर्णशालाम्) (रा० २।५६।२१)। ग्रन्तर्बहः काष्ठिभत्त्या सुप्रतिष्ठापिताम् इत्याह । सर्गाः पुनरन्ये त्वनिष्ठिताः (यो० वा० ६(२)

१२८।४१)। अनिष्ठिता अव्यवस्थिताः। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयाऽनघ (गीता ३।३) । निष्ठा निश्चितं दर्शनम्, सिद्धान्तः । या वेदबाह्याः स्मृतयो याश्च काश्च कृदष्टयः । सर्वास्ता निष्फलाः प्रेत्य तमोनिष्ठा हि ताः स्मृताः (मनु० १२।६५) ।। तमोनिष्ठा नरकफलाः । यद्वा तपसि ते निष्ठा (भा० पु० ३।६।३८) । निष्ठा श्रद्धा मक्तिः । कालेनाल्पेनाथ निष्ठां गतां तां सभाम् (भा० सभा० ५६।२०)। निष्ठां गतां समाप्तिमुपेताम्, समाप्तिनर्माण्। सेतुः स्वल्पेन कालेन निष्ठां प्राप्तोऽभवत्तथा (रा० ५।६५।४०)। विविधेषु यदा निष्ठां ज्ञानेषुपजगाम सः (गो० सं० रा० १। ५०। १३) । अत्यारू ढिर्भवति महतामप्यपभ्रंशनिष्ठा (शा० प्रक्षिप्तः श्लोकः)। इ.पभ्रं शनिष्ठा पतनान्ता । भूमौ जायन्ति पुरुषा भूमौ निष्ठां व्रजन्ति हि (भा॰ अनु० ६२।४६)। निष्ठा मृत्युः। निष्ठामापत्स्यते मूढः क्रुद्धे गाण्डीव-धन्वनि (भा० उ० ५।१०) । पुनर्द्रष्टासि कर्गास्य निष्ठामेतां तथात्मनः (भा० द्रोगा० १७४।४२) । घटोत्कचस्य दुर्योधनं प्रत्युक्तिः । (श्रृग्) चरितं पार्थिवे-न्द्रस्य यथा निष्ठां गतश्च सः (भा० म्रादि० ४६।६)। इयं च निष्ठा नियतं प्रजानाम् (बुद्ध० ३।६१) । निष्ठाऽन्तः । पारिएग्रहिएका मन्त्रा नियतं दारलक्षराम् । तेषां निष्ठा तु विज्ञेया विद्वद्भिः सप्तमे पदे (मनु० ६।२२७) ॥ निष्ठा पूर्तिः । घ्राएां जिह्वा च चक्षुश्च त्वक् श्रोत्रं मन एव च । निष्ठां नाधि-गच्छन्ति बुद्धिस्तामधिगच्छति (भा० ग्राह्व० २२।१२) ॥ निष्ठा निश्चयः। ततः सञ्जायते निष्ठा जन्मैतत् सप्तधा विदुः (भा० ग्राइव० २०।२७)। निष्ठा निश्चयात्मिका बुद्धिः । त्रैविद्यवृद्धानां तुवे दाः प्रमारामिति निष्ठा (म्राप० ध० २।२३।६) । निष्ठा निर्णयः । निष्ठा कृता तेन (गुरुएगा) यदा सहः स्यात् (भा० शां० ५३।५४) । निष्ठा सिद्धान्तः । सहः = ऐकमत्ययुतः । निष्ठां नयत तावत् ततो मां द्रष्ट्रमहंति (रा० ३।४।२२)। निष्ठां स्थानं स्वर्गमिति यावत् । तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः (गीता १७।१) । निष्ठा स्थितः, ग्रवस्थितः । मनो निष्ठाशून्यं भ्रमित च किमप्या-लिखति च (मालती० १।३१)। निष्ठा स्थैयं म । आसीन्निष्ठानको घोरो निर्घातश्च महानभूत् (भा० सभा० ८१।२२) । निष्ठानकः प्रलयदुन्दुभिश्चण्ड-वात इत्यर्थ इति नीलकण्ठः । आजैश्चापि वाराहैर्निष्ठानवरसंचयैः (रा० २।६१।६७) । निष्ठानं व्यञ्जनं ज्ञेयमिति हलायुधः । स्यात्तेमनं तु निष्ठानम् इत्यमरः । नितिष्ठत्यन्नमनेनेति निष्ठानम् । नितिष्ठतीति निष्ठुरः । मद्गुरा-दयश्चेति निपातितम् । स एवात्मनिष्ठ म्रात्मप्रतिष्ठ म्रात्मानं क्षेमं नयति (बी० घ० २।१०।१८।११) । ग्रात्मिनिष्ठः = यथाविष्यात्मोपासकः । निष्ठाप्य वैष्णावमसीत्यालभते (का० श्रौ० ८।५।२२) । निष्ठाप्य (पूर्ण हविर्धानं) निष्पाद्य । तस्यामर्थं निष्ठाप्य (श० ब्रा० १४।६।७।८) । निष्ठाप्य ग्रवस्थाप्य । ग्रथं शिश्नम् ।

—स्ना (ब्र्गा शीचे)। शब्दब्रह्मिंग् निष्णातो न निष्णायात्परे यदि (भा० पु० ११।११।१८)। न निष्णायात् कौशतं नाष्नुयात्। निष्णातोपि च वेदान्ते साधुत्वं नैति दुर्जनः (भा० वि० १।८७)। निष्णातः कुशलः। शब्दब्रह्मिंग निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छिति। उक्तोऽर्थः। तत्र तत्र च निष्णातान् निष्यक्षान्कुशलाञ्शुचीन् (याज्ञ० १।३२२)। निष्णातान् स्रनन्यव्यापारान् इति मिताक्षरा। यः किश्चदर्थो निष्णातः स्वरुच्या तु परस्परम् (याज्ञ० १।८४)। निष्णात इयता कालेनैतावद् देयमियती च वृद्धः प्रतिमासं देयत्येवं व्यवस्थितः। निष्णातश्च समागमोपि विहितस्त्वत्प्रेयसः कान्तया (मालती० १०।२४)। निष्णातः साकल्येन निर्वृत्तः।

—स्वप् (जिब्वप शये) । नि जनान् स्वापयामसि (ग्रथर्व० ४।४।१) । निस्वापयामसि गाढनिद्रान्कुर्म इत्यर्थः ।

—हन् (हन हिंसागत्योः) । सं घोषः श्रुण्वेऽवमैरिमत्रैर्जहो न्येष्वशनि तपिष्ठाम् (ऋ० ३।३०।१६) । एषु तपिष्ठामर्शानं निजहीत्यन्वयः । निजहि प्रहर, प्रक्षिप, उत्सृज। तिंग्मं तस्मिन्नि जिह बज्जमिन्द्र (ऋ० ७।१८।१८)। उक्तोऽर्थ:। यथा पुंसो वृषण्यतः स्त्रियां निहन्यते मनः । एवा ते ग्रघ्न्ये मनोधि वत्से निहन्यताम् (स्रथर्व० ६।७०।१) ।। निहन्यते प्रह्वी भवतीति सायगः। निहन्यते निखन्यत इति तु वयम् । तच्छङ्कः निहन्ति सोऽन्तः पातः (श० ब्रा० ३।४।१।१)। निहन्ति निखनति । त्रिषु प्रक्रमेषु शङ्कुं निहन्ति (का० श्रौ० दा३।७) । उक्तोऽर्थ: । निहन्यते खल्वाख्यातमुपसर्गागां तुष्ठये (वा० प्रा० ८।५७)। निहन्यते नीचैरुच्चार्यते, ग्रनुदात्तः क्रियते, निघातोऽस्य क्रियते। अत्र हन्तिरुच्चारएकियो यथा बाह्मणे ग्राहतमित्यत्र । देवयजीन्निहन्मः (भट्टि॰ २।३४) । निहन्मो घातयामः, निसूदयामः, निबर्हामः । तानेव सामर्षतया निजघ्नुः (रघु० ७।४४)। प्रजह्नुः, ताडयामासुः । कोर्गौर्भेयो निजघ्निरे (भट्टि० १४।२) । निजिहनरे ताडयाम्बभूविरे ग्रभ्यहन्यन्त । बद्धां बद्धां भित्तिशङ्का-गमुर्षिमन्नावानावान्मातरिक्वा निहन्ति (कि० ५।३६) । निहन्ति निवर्तयित । उद्यम्य न्यवधीद्भूमौ मयं विष्णुरिवाहवे (भा० द्रोग्ग० १७६।३६)। न्यवधीत् न्यपातयत् । वचसेव तयोर्वाक्यमस्त्रमस्त्रेण निघ्नतोः (रघू० १२।६२)।

निह्नतोर्बाधमानयोः, मोबीकुर्वतोः । निह्तं पदम् । ग्रनुदात्तमित्यर्थः । सकुदिपि हि पारिक्षेपिकं निहतं निहतमाहुः । (चरकः वि० ६।२०) । समान-वाक्ये निघातयुष्मदस्मदादेशा वक्तव्याः (६।१।१६ सू० वा०) । निघातः सर्वानुदात्तता । ज्यानिघातकिठनत्वचः (रघु० ११।४०) । निघात ग्राघातः । दैवं निहत्य कुरु पौरुषमात्मशक्त्या (पञ्चतः )। निहत्य ग्रिभिस्य, बाधित्वा । निघातिकाताडनादिना दीनारादिषु यदूपमृत्पद्यते तदाहतमित्युच्यते (पा० १।२।१२० सूत्रे काशिका) । निघातिकाऽऽयसो दण्डः ।

हा (स्रोहाक् त्यागे)। निष हीयतां तन्वा तना च (ऋ० ७।१०४। १०, स्रथवं० ६।४।१०)। निहीयतां नियतं हीयताम्। नि हीयतामितयाजस्य यष्टा (ऋ० ६।४२।१)। उक्तोऽर्थः। निहीयते येन यशोऽर्थसिद्धचा (स्रवदा० जा० २१,३०)। निहीयते क्षीयते। मुख्यानमात्यान्यो हित्वा निहीनान्कुक्ते प्रियान् (भा० शां० ६३।३२)। निहीनोऽपसदः।

िहुज् हरणे)। जीवा जीवेम्यो नि हराम एनत् (ऋएाम्) (ग्रथर्व० ६।११७।२)। निहरामो नितरां नियमेन वाऽपाकुर्मः। देहि मे ददामि ते नि मे घेहि नि ते दधे। निहारं च निहरासि मे निहारं निहरािए। ते स्वाहा (वा० सं० ३।५०। निहारं निहरािस उपहारमाहरेत्याह्। निहरासीित लेटि रूपम्। नितरां हियत इति निहारो मूल्येन क्रेतच्यं पदार्थं बूते, उत्तरो निहारशब्दो मूल्यमाचष्टे। निहृते दोषे पुनः कृत्सनं कर्म (ग्राप० श्रौ० ६।१।१।६)। निहृते ऽपनीते।

हृष् (हृष तुष्टौ) । अथ यदुच्च हृष्यित नि च हृष्यित तदस्य मैत्रा-वरुगां रूपम् (ऐ० ब्रा० ३।४) । निहृष्यित अधो गच्छित । ज्वलतोऽग्नेरौन्नत्य-मुद्धर्वः । ज्वालाशान्त्या नीचत्वं निहर्व इति सायगः ।

न्तु (ह्नुड् ग्रपनयने)। ते निह्नुवते (श० ब्रा० ३।४।३।२१)। प्रायरिचतं कुर्वन्तीत्यर्थः। ग्रथ निह्नुते "नमो वः पितरः शूषायेति (गो० ग्र०
४।३।१७)। उक्तोऽर्थः। एते व यज्ञमवन्ति ये ब्राह्मणाः, तदु तेम्यो निह्नुते (श० ब्रा०)। तान्प्रसादयतीत्यर्थः, तान्क्षमयतीति वा। यज्ञो व विष्णुस्तस्मा एवैतन्निह्नुते मा त्वाऽवक्रमिषम् (श० ब्रा० १।४।५।२)। तद्व्यतिक्रमं निष्करोतीत्यर्थः। नमो दिवे नमः पृथिव्या इति प्रस्तरे निह्नुवते (ऐ० ब्रा० १।२६)। निह्नुवः प्रस्तरे पाण्योनिधानिति व विदुरिति षड्गुरुशिष्यः। प्रत्येत्य प्रस्तरे निह्नुवते (का० श्रौ० ६।२।६)। उक्तोऽर्थः। यस्य त्वेषामग्रतः सिध्येत् स निह्नुतमेवाग्नौ हुत्वा "(गो० ग्र० १।४।२५)। निह्नुतं तुष्णीम्।

तस्यैव व्यभिचारस्य निह्नवः सम्यगुच्यते (मनु० ६।२१)। निह्नवः पापापनोदनं शोधनं प्रायश्चित्तम् । ग्रनुपचरितो धात्वर्थं इहाश्रितः । निह्नवे भावितो दद्याद् धनम् (याज्ञ० २।११)। निह्नवोऽपलापः । सूक्ष्मत्वान्त स (धर्मः) विज्ञातुं शक्यते बहुनिह्नवः (भा० शां० २६३।३६)। बहुनिह्नवो बहुतिरोहितार्थः । बह्ननुक्तार्थं इति यावत् । न निह्नवं मन्त्रगतस्य गच्छेत् (भा० उ० ३७।२६)। मन्त्रस्यापहारं न गच्छेत्, मन्त्रं न दूषयेदित्यर्थः । ग्रविश्वासेऽपह्नवे निकृताविष निह्नव इत्यमरः ।

—ह्वे (ह्वे ज्स्पर्धायां शब्दे च) । त्वेषं रूपं नमसा निह्वयामहे (ऋ० १।११४।५)।

## न्याङ् (नि 🕂 ग्राङ्)

—क (डुकुञ् करणे) । पुनरेना निवर्तय पुनरेना न्याकुरु (ऋ० १०।१६। २) । न्याकुरु पृष्ठतो नियच्छ ।

—धा (डुधाञ् धाररापोषरायोः) । यं देवासो मर्त्येष्वादधुः (ऋ०

दा७३।२)।

—धृ (धृज् धाररणे) । न्यस्मिन्दंध्र ग्रा मनः (ऋ० ८।१७।१३) । न्यादध्रे न्यक्षिपत् प्रासञ्जयत् ।

## निप्र (नि +प्र)

—हन् (हन हिंसागत्योः) । जासिनिप्रहणनाटक्राथिपषां हिंसायाम् (पा० २।३।५६) । चौरस्य निप्रहन्ति । चौरस्य प्रिणहन्ति । चौरं घातयती-त्यर्थः । नार्थः प्रनिभ्याम् ।

## क्षित्रक्षाक्ष्म किर्मानिक । (निमु (नि + मु) । । । । । । । । । । । । । । ।

ANAL AL MINISTER STREET, AND STREET, (MARINE

—स्वप् (जिब्वप शये) । किमस्मान्दुच्छुनायसे नि षु स्वप (ऋ० ७।५५। ४) । नीचैः मुस्विपहीत्याह । निशब्दोऽधोऽर्थे । मुः सौष्ठवे ।

## अधि अवति व्यक्ति विकास विकास अधि अवति विकास विकास

- ग्रञ्ज् (ग्रञ्जु ब्यक्ति स्रक्षग्णकान्तिगतिषु) । प्रतिचीन आङ्गिरसो-ऽध्यक्तो नः पुरोहितः (अथर्व० १०।१।६) । ग्रध्यक्तः सज्जः सन्नद्धः । ग्रध्यक्ष इदि पाठान्तरम् ।
- स्रश् (स्रश मोजने) । विरुद्धाध्यशनाजीर्गौस्तथैषात्यशनादिप (का० सं० खिल० स्रन्तर्वत्नी० श्लो० ६७) । प्राग्भुक्तमन्नं यावन्न जीर्यति तावदशनमध्य-शनम् । साजीर्गो भुज्यते यत्तु तदध्यशनमुच्यते (सुश्रुते) ।

थ्य

Ę

मे

सं

f

मू

50

व

मु

হি

8

(5

एदं

नि

11

प्रत

सि

— ग्रस् (ग्रसु क्षेपे) । तयोश्छिदिरध्यस्यति (का० श्रौ० ६।३।२३)। उपिरष्टान्न्यस्यति । छिदः क्लीबम् । पाणिनीये लिङ्गानुज्ञासने तु छिदः स्त्रियम् इति सूत्रम् । ग्रन्यत्रापि वैदिके साहित्ये च्छिदः क्त्रीवं दृष्टम् । सर्वो हि पुरोऽवस्थिते विषये विषयान्तरमध्यस्यति । बाह्यधर्मानात्मन्यध्यस्यति (शङ्करः)। ग्रध्यस्यति मिथ्याऽऽरोपयति । शुक्तौ रजतमध्यस्तम् । ब्रह्मणि जगदध्यस्तम् । उक्तोऽर्थः । ग्रतिस्मस्तद्बुद्धिरध्यासो मिथ्याज्ञानम् । स्मृतिरूपः परत्र पूर्वदृष्टावभासोऽध्यास इति च शङ्करः (ब्र० सू० शां० भा० १।१)। प्रितिषद्धांस्तथाऽऽचारान् ग्रध्यस्यापि पुनः पुनः (बौ० ध० ४।२।२।६)। ग्रध्यवसाय, निश्चित्य।

—श्रास् (ग्रास उपवेशने)। सप्तमे मन्त्रमध्यासीत (कौ० ग्र० १।१६।१६)। मन्त्रार्थं (विविवते) श्रासीतेत्यर्थः । ग्रये सिहासनमध्यास्ते वृषलः (मुद्रा० ३) । विशास गित्रितिष्ठती यर्थः । ग्रध्यास्स्व पितृपैतामहं पदम् (भा० वन०)। ग्रध्यास्स्व = ग्रिशितिष्ठ। एवमाकूलतां यातः श्रुत्वाध्यास्यागहे वयम् (भा० शल्य० ४३।१०) । निश्चेष्यामहे । यस्मादसाविमान् विप्रानध्यास्ते प्रतिलोमजः (भा० पू० १०।७८।२४) । वित्रापेक्षयो व्वेस्तरमासनमध्यास्ते इतीममर्थं विवक्षति पुरास्तकारः । वेदा ये ग्रध्यासते (ऋ० १।२५।६) । ग्रध्यासते प्रशासित तान् वरुगो वेदेत्याह । वेदा इत्यत्र सांहितिको दीर्घः । यदध्यासितमहाद्भिस्तिष्ठ तीर्थं प्रचक्षते (कु० ६।५६)। ब्रध्यासितमध्युषितं सेवितम्। धेन्वा तदध्या-सितकातराक्ष्या (रघु० २।५२)। तदध्यासिता तेन सिहेनाध्यासिताऽऽकान्ता-ऽऽरूढा । श्र्यते हि पुरागोपि जटिला नाम गौतमी । ऋषीनध्यासितवती सप्त धर्मभृतां वरा (भा० ग्रादि १६६।१४) ।। ग्रध्यासितवती विवाहसम्बन्धेन तैः सहोवितवतीत्यर्थः । पर्णशालामध्यास्य (रघु० १।६५) । ग्रध्यास्य ग्रध्यु-ष्येत्यर्थः । पादुके अध्यास्य (कथा० ३।५२) । तयोश्चरणन्यासं कृत्वा । भगवत्या प्राह्निकपदमध्यासितव्यम् (माल०१) । प्राह्निकासन म्रासितव्यम्, प्रादिनकाधिकारो प्रहोतव्य इत्यर्थः । द्वितीयमाश्रममध्यासितुं समयः (विक्रम० ५) ग्रध्यासितं प्रवेष्ट्रम् ।

— इ (इक् स्मरणे) । यदि सुतस्य महतोऽघीथ (ऋ० ७।५६।१५) । सुतस्याभिषुतस्य सोमस्य स्मरथेत्याह । कियत् स्विदिन्द्रो ग्रध्येति मातुः कियत् पितुः (ऋ० ४।१७।१२) । ग्रध्येति स्मरति । ग्रथ यद्यध्वर्योरन्तेवासी वा ब्रह्मचारी वैतद् यजुरधीयात् (श० ब्रा० ५।१।५।१७) । ग्रधीयात् विद्यात्, कण्ठगतं विजानीयात् । स त्वमिंन स्वर्णमध्येषि मृत्यो प्रबृहि तं श्रद्दधानाय

मह्मम् (कठ० उ० १।१३) । ग्रध्येषि वेत्सि । येषामध्येति प्रवसन् (ग्रथर्व० ७।६२।३) । ग्रध्येति स्मरति । येषां गृहाणाम् । ग्रधीतीरध्यगादयम् (ग्रथर्व० २।६।३) । प्रागधीतान्वेदान् स्मर्तव्यान्पदार्थान्वाऽस्मार्धीत् । ग्रधीयन्त्युपकारा-ग्णाम् (भट्टि० ) । उक्तोऽर्थः

—इ (इण् गतौ) । सोऽवस्त्रतामात्मनश्च तस्याश्चाप्येकवस्त्रताम् । चिन्तियित्वाध्यगाद्राजाः वस्त्रार्धस्यावकर्तनम् (भा० क्न० ६२।१६) ॥ ग्रध्यगाद् श्रवाधारयत्, ग्रवास्यत्, निरिचनोत् । विश्वामित्रोऽध्यगाद्यत्र ब्राह्मण्याद् (भा० ३।५३०६) । ग्रध्यगात् प्रापत् । श्रिशुरेवाध्यगात् सर्वं परं ब्रह्म सनातनम् (भा० श्रनु० १२१) । ग्रध्यगात् ग्रवेदीत् । ग्रज्ञासीत्, ग्रध्यगीष्ट । ग्रध्यगा नैष्ठिकीं बुद्धम् (भा० शां० २६२।३) । प्राप्तवानसीत्यर्थः ।

—इ (इङ् ग्रध्ययने) । इलोकं सोऽधीत्य पुत्रेभ्यः कृतकृत्य इवाभवत् (हरि॰ १।२४।१५) । ग्रा चन त्वा चिकित्सामोऽधि चन त्वा नेमसि (ऋ॰ ६।६१।३) । न ग्रधीमसि नाधीमहे । नावदध्महे, पि विजानीमः, नविद्यः।

—इष् (इष इच्छायाम्) । अतस्त्वं समर्थो धर्मान्वक्तुमतोऽधिकृतः सन्
अधीष्यसे बूहीति (मनु० १।२ इत्यत्र मेधातिथिः) । अधीष्यसे प्रार्थ्यसे,
सत्कारपूर्वं व्यापार्यसे इत्यर्थः । अधीच्छामो भवन्तं भवान्मागावकमुपनयेत
(पा० ३।३।१६१ सूत्रे वृत्तिः) । अधीच्छामः प्रार्थं यामहे । धीरिधषणावधूताध्येषणाः (हर्ष० १) । अध्येषणा याच्जा । मासमधीष्टो मासिकोऽध्यापकः
(पा० ५।१।८० सूत्रे वृत्तिः) । मासं यावत्सत्कारपूर्वकं व्यापारित इत्यर्थः ॥
अधीष्टं सत्कारपूर्वको व्यापारः (काशिका) । अधीष्ट इति पृंसि पाठो वृत्तौ च
कौमुद्यां च । पृंस्त्वं चानुषपन्नम् इति पश्यामः । उपनयतां भवान् इमं माग्गवकमधीष्ट इत्यादिषूपपन्नं नाम पृंस्त्वम् ।

—ईक्ष् (ईक्ष दर्शने) । कुहकचिकतो लोकः सत्येष्यायमधीक्षते (हितोप० ४।१०१) । उत्प्रेक्षत इत्यर्थः । एकाक्षरमधिकं वृत्ते ।

— ऊह् (ऊह वितकें)। अथोत्तरां जुहूमध्यूहित। यजमानमेवैतद् द्विषिति आतृब्येऽध्यूहित (श० बा० १।५।३।२०)। अध्यूहित उपिर धत्ते। अथाङ्गारमध्यूहित (श० बा० १।२।१।६)। अङ्गारस्योपिर निद्धाति। अत्र पत्नीशिरिस कुम्बकुरीरमध्यूहते (आप० श्रो० १०।३।६।२१)। उपिर क्षिपतीयर्थः। संब्रह्मणा पृच्यस्वेति वेदेन पुरोडाशे साङ्गारं भस्माध्यूहित (आप० श्रो० १।६।२५।१२)। अधिवासयतीत्यस्यं इति धूर्तस्वामी। मेधां को अस्मिन्त्वधौह्त् (अथर्व० १०।१।१७)। अध्यौहत् आवपत्, अध्यारोपयत्। क्षत्र-

y

वसद

f

y

8

य

ज

fs

६

मे

सं

नि

मू

ऽप

वर

मुव

হি

81

(5

एवं

नि

भेवैतद् विश्यध्यहित (श० का० ३।१।३।३) । तथोपरि निथत्ते यथा विश ग्राथारतामानग्रन्ते । तासामुपर्युच्छ्रयित । यथा धुरमध्यहेत् । ग्रध्युह्य हि धुर्यं युञ्जन्ति (श० का० १।४।४।१३) । ग्रध्यहेत् संवस्त्रयेत् ।

—कृ (डुकुञ् कररणे) । तेषां प्रायश्चितानि वक्ष्यन्तादित ग्रात्मज्ञानं तदु-

पयोगिनश्च योगानधिकुरुते (म्राप० घ० १।२२।१)। म्रिधकुरुते प्रस्तौति। नैवाध्यकारिष्महि वेदवृत्ते (भट्टि॰ २।३४) । वेदवृत्ते नोऽधिकारो न, ग्रनहा वयं वेदवृत्तीमत्याह । ग्रस्माकं तत्रार्हन्त्यं नास्ति । ग्रथीं समर्थः शास्त्रेगापर्यद-स्तो धिक्रियते । अधिकारवान्भवति । एतानि ब्राह्मगोऽधिकुरुते । स च वृत्ति दर्शयतीतरेषामिति शङ्ख इति याज्ञ० १।३ मिताक्षरायाम् । एव ब्राह्मशस्या-धिकारोस्तीत्याह । अधे: प्रसहने (पा० १।३।३३) । तमधिचक्रे । तमभिबभूव, तेन न पराजित इति वेति वृत्तिः । ग्रधिचक्रे न यं हरिः (भट्टि० ८।२०)। न प्रसेहे । महानसे तथाऽधिकुर्याः । महानसमधीक्षस्व । ग्रपि चैताः स्त्रियो बालाः स्वाध्यायमधिकुर्वते (भा० वन० ३३।५२) । इवदृतौ क्षीरम् (५१) इत्यादि-इलोकं स्त्रियो नित्यं वेदववनवत् पठन्तीति नीलकण्ठः । भवाद्शाश्चेदधिकुर्वते र्रात निराश्रया हन्त हता मनस्विता (कि० १।४३)। ग्रिधकुवंते स्वीकुवंते । म्रभिज्ञानशाकुन्तलं नाम नाटकं प्रयोगेगाधिक्रियताम् (श॰ १)। प्रयोग विषयतां नीयतामित्यर्थः । ग्रन्यक्तोऽहः सङ्घातो दशरात्रमधिकुर्वीत (शां० श्रौ० १६।२०।३) । पत्रभङ्गक्षोषगाधिकृतश्रवगपिल्लवानिलम् (दशकु० पृ० २१०) । श्रिधकृतो व्यापृतः । दुप्तविनयाधिकृतः (रघु० १।६२) । श्रिधकृतो नियुक्तः । पाण्डवेन ह्यहं तात अश्वेष्वधिकृतः पुरा (भा० वि० ३।६) । अधिष्ठातृत्वेन नियुक्तः । संभावना ह्यधिकृतस्य तनोति तेजः (कि॰ ६।४६) । अधिकृतस्य नियुक्तस्य कार्यनिरूढो । तत्त्वजिज्ञासायां सम्यक् श्रद्धयाऽधिकृताधिकाराः । श्रिधिकृतः स्वीकृतः । प्रज्ञातु मन्त्रेऽधिकृता न शौर्यम् (भट्टौ १२।२२)। ग्रिधिकृता समर्था, प्रियङ्करत्वार्हा । गुगाः प्रियत्वेऽधिकृता न संस्तवः (कि० ४।२५)। उक्तोऽर्थः । म्रहं तेऽधिकृता पत्नी (भा० पु०१०।५५।१२)। ग्रधिकृता स्वीकृता विधिवदूढा। ग्रधिकृत्य कृते ग्रन्थे (पा० ४।३।८७)। श्रिधकृत्य विषयीकृत्य । ताम्यामुभाम्यां संभूय प्रमदामधिकृत्य ताम् (रा० ३।१६।१८) । अधिकृत्य निमित्तीकृत्य । अथशब्दस्याधिकारोऽर्थः । अधिकार-इचाधिक्येन प्राधान्येनारम्मणम् (सां० सूत्रे० १।३। विज्ञानभिक्षुः) । प्रथेत्ययं शब्दोऽधिकारार्थः प्रयुज्यते (भाष्यम्) । श्रिधिकारः प्रस्तावः । यः पौरवेगा राज्ञा धर्माधिकारे नियुक्तः (सा० १)। धर्माधिकारे धर्मावेक्षणे । निर्णयाधिकारे gothica) i medica miara, mentelang i ari-

१। प्रत

ब्रवीमि (माल० १)। निर्णायकपदे स्थितेत्यर्थः। स्वाधिकारभूमौ वर्तिष्यते (शा० ७)। ग्रधिकारः प्रशासनम्। स्वाधिकारात्प्रमत्तः (मेघ० १)। म्रिधिकारो नियोगः । **ब**त्सेऽधिकारः स्थितः (महावीर० ४।३८) । म्रिधिकारः स्वाम्यम् । ग्रधिकारः फले स्वाम्यमधिकारी च तत्प्रभुः (सा० द०) । महत्खलु पुरुषाधिकारं ज्योतिः (माल० १) । पुरुषाधिकरणमित्याह । ग्रविरतोऽयं लोकतन्त्राधिकारः (शा० ५)। ग्रिधिकारो नियोगः कृत्यम् । महत्यधिकारे मम पुत्रको नियुक्तः (माल० १)। महत्यिकारे गुरुशि कार्ये । निषेकादिः श्मशाना-न्तो मन्त्रैर्यस्योदितो विधिः । तस्य शास्त्रेऽधिकारोऽस्मिञ्ज्ञेयो नान्यस्य कस्यचित् (मनु० २।१६) ॥ अधिकारस्तवर्हता । राघवस्तत्र तदा प्रलापाञ्जुश्राव लोकस्य समागतस्य । ग्रात्माधिकारा विविधाश्च वाचः (रा० २।१७।४३) ॥ श्रात्माधिकारा ग्रात्मानमधिकृत्य प्रवृत्ताः । कथा विचित्राः पृतनाधिकाराः (भा०)। उक्तोऽर्थः। व्याकर एकास्त्रेऽधिकारो नाम विधिविशेषो यस्य विधे-यार्थी वक्ष्यमाणानि विष्यन्तराणि व्याप्नोति । स च त्रेधा स्मयंते सिंहा-वलोकितं चैव मण्डकप्लूतमेव च । गङ्गाप्रवाहवच्चापि ग्रधिकारस्त्रिधा मतः ॥ रामाधिकररणाः कथाः (रा०) । रामविविधिण्यः । स्वान् दोषान्कथयन्ति नाधि-कररा (मृच्छ० ६।३)। ग्रधिकर रामक्षदर्शकर याऽऽस्थानम्। शास्त्रविभाग-विशेषश्चाप्यधिकरणां भवति । तच्च षडवयवात्मकम् । विषयो विशयश्चैव पूर्व-पक्षस्तथोत्तरम् । निर्णयश्चेति सिद्धान्तः शास्त्रेधिकरणं स्मृतम् ॥ स्राधारोऽधि-करराम् (पा० १।४।४५) । विप्रतिषिद्धं चानधिकररावाचि (पा० २।४।१३) । श्रधिकरणं द्रव्यम् । तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः (१।२।४२) । ग्रधिकरणं कारकम्, ग्रभिधेयं च । प्रत्यक्षाश्च परोक्षाश्च सर्वाधिकरणेष्वथ । वृत्तेर्भरतशार्द्ल नित्यं चैवान्ववेक्षराम् (भा० शां० ५९।६८) ॥ प्रधि-

— कम् (कमु पादविक्षेपे) । सहस्राक्षिनियोगात्स पार्थः शक्रासनं गतः । ग्रध्यक्रामदमेयात्मा द्वितीय इव वासवः (भा० वन० ४३।२२) । ग्रध्यकामत् ग्रारोहत् ।

— क्षि (क्षि निवासगत्योः) । यस्य विक्रमगोष्विधिधयन्ति भुवनानि (ऋ० १।१५४।२) । अधिक्षियन्ति अन्तर् वसन्ति । अन्धसी अधिक्षियन्ति पूरवः (ऋ० ७।६६।२) । अधिक्षियन्ति अधिगच्छन्ति ।

—क्षिप् (क्षिप प्रेरगोः)। कि मां संभृतदोषैरिधिक्षिपथ (शा० ५)।

निन्दथेत्यर्थः । न भे पादरजसा तुल्य इत्यधिक्षिप्तः (माल० १) ग्रिधिक्षप्तोऽवमानितः । श्रीनिकेतम् "ग्रिधिक्षपत् (वदनारिवन्दम्) (भा० पु० ३।२६।
३०) । ग्रिधिक्षपत् उपहसत्, न्यक्कुर्वत्, ग्रधरयत् । दोषमधिक्षिपेत् (सृश्रुत० २।३३७।६) । ग्रिधिक्षपेत्, ग्रपनयेत् पराकुर्यात् । तस्मादेतैरिधिक्षिप्तः सहेतासंजवरः सदा (मनु० ४।१६५) । ग्रिधिक्षप्तः ग्राकुष्ट उपकृष्टोऽवज्ञातोऽवमानितः ।
ग्रिधिक्षप्तः प्रिणिहित इति मेदिनी । ग्रिधिक्षप्तः कृष्णशकुनिना (कौ० सू०
४४) । ग्रिधिक्षप्तोऽधः क्षिप्तः । भवत्यिधक्षेप इवानुशासनम् (कि० १।२६) ।
ग्रिधिक्षेपोऽवज्ञा तिरस्कारः ।

नग्ण् (गरण संख्याने) । को वीर्यार्थ्याधगरायेत् सहस्रजिह्नः (भा० पु० ४।२४।१२) । स्रिधगरायेद् स्रिधकं गरायेत् ।

गम् (गम्लू गतौ) । अधि वा अगन्त त्वभिपत्तुं शक्नुमः (श० ब्रा० ६।४।१।६) । श्रध्यगन् श्रध्यगमन् प्राप्नुवन् । गुगालयोप्यसन्मन्त्री नृपतिर्नाधिगम्यते (पञ्चत० १।४२८) । नाधिगम्यते नाधिगम्यो भवति, श्रमिगम्यो न भवति, उपसर्पर्गीयो न भवतीत्यर्थः । कच्चिन्मित्रािग भजते मित्रैविष्यिधिगम्यते (रा० ५।३३।४३) । मित्रैः सन्निधिस्ते प्राप्यत इत्याह । यथा खनन् खनित्रेगा नरो वार्यधिगच्छति । तथा गुरुगतां विद्यां शुश्रुषुरिध-गच्छति (मनु० २।२१८) ॥ म्रधिगच्छति विन्दति, लभते । यत्स्वप्ने ग्रन्तमञ्नामि न प्रातरिधगम्यते (ग्रथर्व० २।६।३) । ग्रि**धगम्यते प्राप्यते ।** अपि धन्वन्नपोधिगच्छेत् (श० ब्रा० १४।१।१।८) । उक्तोऽर्थः । अथ परा, यया तदक्षरमधिगम्यते (मुं० उ०) । ग्रिधगम्यतेऽवगम्यते । विचिन्त्य नाधिगच्छामि गमनाय इतरस्य वा (भा० वन० २३८।७)। नाधिगच्छामि न व्यवस्यामि नावधारयामि, न निश्चिनोमि। वेदार्थानिधगच्छेच्च शास्त्रािग विविधानि च (याज्ञ० १।६६)। ग्रिधिगच्छेत्, विद्यात्, विजानीयात्। धर्में गाधिगतो यैस्तु वेदः सपरिबृंहगाः (भ० शां० )। स्रिधिगतोऽधीतः। किमित्येवं पृच्छस्यनिधगतरामायगा इव (उत्तर० ६।३०)। उक्तोऽर्थः। ग्रिधिगतमिखलसखीभिरिदं तव वपुः (गी० गो०११७)। ग्रिधिगतं परिगतं परिक्षिप्तं परिवेष्टितम् । तेभ्योऽधिगन्तुं निगमान्तविद्यां वाल्मीकिपाश्वीदिह पर्यटामि (उत्तर॰ २।३) । म्रधिगन्तुं प्रतिपत्तुम् म्रवगन्तुं शिक्षितुं ग्रहीतुम् । कार्यं सप्रतिबन्धं प्रभुरिधगन्तुं सहायवानेव (माल० १।६) । ग्रिधगन्तुं प्राप्तुम्, निर्वर्तियतुम् । श्रेयांसि सर्वाण्यधिजग्मुषस्ते (रघु० ५।३४) । प्राप्तवत इत्यर्थः । न च किञ्चदप्यनिधगमनीयो नामास्त्यापदाम् (पञ्चत०) । ग्रनिधगमनीयोऽनु-पगन्तव्यः, श्रनासाद्यः । येनाक्षारसमाम्नायमधिगम्य महेरवरात् (पा०शिक्षा) ।

